

# अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है



# आमाले क़ुरआनी

लेखक

हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रहि॰

प्रकाशक:

# फ़रीद बुक डिपो प्रा. लि.

2158, मेहर पर्वर स्ट्रीट, पटोदी हाऊस, दरया गंज, दिल्ली-2 फोन न॰, 3289786, 3289159

# © सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

# आमाले क़ूरआनी

लेखक

हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी (रह०)

प्रस्तुत कर्ता

(अल-हाज) मुहम्मद नासिर ख़ान

فرير مَصُكَمْ يو (پرائيويك) لمثيرة

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

Corp. Off : 2158, M.P. Street, Pataudi House, DaryaGanj, New Delhi-2 Phone: (011) 23289786, 23289159 Fax: +91-11-23279998 E-mail : faridexport@gmail.com - Website : www.faridexport.com

#### Amaal-e-Qur'ani

Author:

Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanavi (R.A.)

Edition: 2015

Pages: 240

Delhi:

Our Branches: Farid Book Depot (Pvt.) Ltd.

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6

Ph.: 23256590

Mumbai:

Farid Book Depot (Pvt.) Ltd.

216-218, Sardar Patel Road,

Near Khoja Qabristan, Dongri, Mumbai-400009

Ph.: 022-23731786, 23774786

Printed at : Farid Enterprises, Delhi-2

1

# विषय -सूची

#### क्या ?

कहां ?

# पहला हिस्सा

### दीनी ज़रूरतें

| 1. | नमाज़ का शौक़ और ख़ुशूञ़ (गिड़गिड़ाहट) | 12   |
|----|----------------------------------------|------|
| 2. | इताअत पर आमादगी                        | 13   |
| 3. | अल्लाह की ख़ुशी                        | . 13 |
| 4. | दिल का रोशन होना                       | 13   |
| 5. | हिदायत पाना                            | 14   |
| 6. | हिफ्जे क़ुरआन                          | 15   |
| 7. | फासिक की इस्लाह                        | -15  |
| 8. | ज़ियारते रसूल सल्ल॰                    | 15   |
| 9. | इस्मे आजम                              | 16   |
| 0. | ईमान पर खात्मा                         | 17   |
| 1. | गुनाह माफ होना                         | 17   |
| 2. | शफाअत नसीब हो                          | 18   |
| 3. | अ़मल का क़ुबूल किया जाना               | . 19 |
| 4. | रिश्तेदार दीनदार हो जावें              | 19   |
| 5. | शैतानी वसवसों से पनाह                  | 20   |
| 6. | कियामत के दिन चेहरा चमके               | 20   |
| 7. | दोज़ल से निजात हो जाये                 | 21   |
| 8. | रात को जिस वक्त चाहे. आंख खल जाये      | 22   |

| आमाले क़ुरआनी                                       |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| क्या ?                                              | कहां |
| 19. कब्र के अज़ाब से निजात                          |      |
| 20. सफर में दिल न घबराये                            | 23   |
| दुनिया की ज़रूरतें                                  | 23   |
|                                                     |      |
| 1. फल में बरकत                                      | . 24 |
| 2. हर आफत से फल की हिफाज़त                          | 25   |
| 3. दरख्त का बोझ या हमल गिरने से बचाने के लिए        | 27   |
| 4. माल, मवेशी और खेत में बरकत                       | 28   |
| <ol> <li>खेत और बाग की पैदावार बढ़िया हो</li> </ol> | 29   |
| 6. जमीन और पेड़ सींचने का अमल                       | 32   |
| 7. जानवर कुा दूध और कुंएं का पानी बढ़ जाये          | 34   |
| 8. दुश्मन के बीग की बर्बादी                         | 35   |
| <ol> <li>कारोबार में तरक्की</li> </ol>              | 35   |
| 10. मज़दूर की मुक्किल आसान हो                       | 40   |
| 11. बला व मुसीबत से नजात हासिल होना                 | 40   |
| 12 दुआ़ कुबूल होने के लिए                           | 41   |
| 13. जरूरत पूरी होता                                 | 45   |
| 14. जरूरत पूरी होने के अमल                          | 48   |
| दूसरा हिस्सा                                        |      |
| <ol> <li>इल्म की तरक्की और जेहन का बढ़ना</li> </ol> | 52   |
| 2. रोजगार का लगना और निकाह का पैगाम मंजूर होना      | 54   |
| <b>6</b>                                            | •    |

| 5   |                                  | आमाले कुरआनी |
|-----|----------------------------------|--------------|
| क्य | कहां ?                           |              |
| 3.  | हमेशा ख़ुश रहना, ग़म का दूर होना | 57           |
| 4.  | मुश्किल आसान होना                | 58           |
| 5.  | मुराद पूरी होना                  | 59           |
| 6.  | हर मुसीबत से बचाव के लिए         | 60           |
| 7.  | दफ़ीने का पता लगाना              | 63           |
| 8.  | गुमशुदा की तलाश                  | 65           |
| 9.  | भागे हुए की वापसी                | 70           |
|     | बीवी व शौहर से मुताल्लिक         |              |
| 1.  | लड़की का निकाह होना              | 71           |
| 2.  | शौहर को मेहरबान बनाना            | <b>√78</b>   |
| 3.  | बीवी का मुहब्बत करना             | 78           |
| 4.  | औलाद वाला होना                   | 78           |
| 5.  | बांझपन खत्म होना                 | 81           |
| 6.  | हमल की हिफाज़त                   | 84           |
| 7.  | विलादत में आसानी                 | . 88         |
| 8.  | दूध बढ़ना                        | 90           |
| 9.  | दूध छुड़ाना                      | 90           |
| 10. | औलादे नरीना (लड़कों) का नेक होना | 90           |
| 11. | बच्चों की हिफाज़त                | 92           |
| 12. | बच्चों का पलना बढ़ना             | 93           |
| 13. | जिमाअ की ताकत                    | 94           |
| 14. | लड़के का ज़िन्दा न रहना          | 94           |
| 15. | छिपी बातों का मालूम करना         | 95           |
|     |                                  |              |

| आमाल कुरआनी                                       | 6      |  |  |
|---------------------------------------------------|--------|--|--|
| क्या ?                                            | कहां ? |  |  |
| रोज़ी और कुर्ज़ का अदा करना                       |        |  |  |
| 1. कर्ज का अदा करना                               | 96     |  |  |
| 2. बरकत होना                                      | 98     |  |  |
| 3. ज्यादा से ज्यादा सुख-चैन                       | 98     |  |  |
| <ol> <li>भूख प्यास खत्म करने के लिए</li> </ol>    | 99     |  |  |
| <ol> <li>बे-मशक्कत रोज़ी</li> </ol>               | 100    |  |  |
| 6. रोज़ी बढ़ाने के लिए                            | 101    |  |  |
| मुहब्बत और क़ाबू में रखने की बात                  |        |  |  |
| 1. हाकिम का नाराज् होना                           | 111    |  |  |
| 2. ज़िलम के लिए                                   | 116    |  |  |
| 3. इज़्ज़त बढ़ना                                  | 124    |  |  |
| 4. मुहब्बत के लिए                                 | 127    |  |  |
| 5. अपना हक वसूल करने के लिए                       | 132    |  |  |
| 6. सब का प्रिय बनने के लिए                        | 132    |  |  |
| <ol> <li>बाल-बच्चों का फरमांबरदार होना</li> </ol> | 137    |  |  |
| 8. राज मालूम करने के लिए                          | 138    |  |  |
| 9. जुदाई से बचने के लिए                           | 139    |  |  |
| 10. सरकश .गुलाम के लिए                            | 139    |  |  |
| 11. ख़ाना वीरानी के लिए                           | 140    |  |  |
| जादू, जिन्न, आसेब और तक्लीफ़ देने                 | 140    |  |  |
| वाले जानवरों से नियान                             |        |  |  |
| 1. जिन्न व इन्स से हिफाज़त                        | •      |  |  |
| e to tar                                          | 141    |  |  |

| 7                                                          | आमा <b>ते कुरआ</b> नी |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| क्या ?                                                     | कहां ?                |
| 2. जादू दूर करने के लिए                                    | 143                   |
| 3. जिन्न व इन्सान को काबू में करना                         | 146                   |
| 4. शैतानी क्सवसा दूर करने के लिए                           | 148                   |
| 5. ख़ौफ़ का दूर होना                                       | 149                   |
| 6. तक्लीफ़ देने वाले जानवर से बचने का अमल                  | 151                   |
| <ol> <li>आसेब वगैरह से हिफाज़त</li> </ol>                  | 155                   |
| 8. आसेब व जिन्न भगाने के आमाल                              | 158                   |
| 9. बुरी नज़र                                               | 162                   |
| 10. अम्न व अमान के लिए                                     | 164                   |
| 11. दुश्मनों से बचाव और उनकी तबाही                         | 166                   |
| 12. ख़ौफ़ व डर दूर करने के लिए                             | 166                   |
| 13. बहस में ग़ालिब आना                                     | 167                   |
| 4. जान की हिफाज़त                                          | 168                   |
| 5. दुश्मन से मुकाबला                                       | 168                   |
| सफ़र                                                       |                       |
| 1. सवार होते वक्त                                          | 176                   |
| 2. किसी शहर में दाख़िल होना                                | 177                   |
| 3. कश्ती व जहाज़ की हिफाज़त                                | 177                   |
| 4. वापसी ख़ैरिय्यत के साथ                                  | 182                   |
| जिस्मानी मर्ज़                                             | ,                     |
| <ol> <li>बुख़ार या हर बीमारी को दूर करने के लिए</li> </ol> | 183                   |
|                                                            |                       |

| 4 | • | ۰ |  |
|---|---|---|--|
| u | L | 2 |  |
|   | ٦ | , |  |
|   |   |   |  |

| •                                                                         | आमाले क़ुरआनी |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| क्या ?                                                                    |               |
| 25. कोढ़ के लिए                                                           | कहां ?        |
| 26. सफ़ेद दाग के लिए                                                      | 213           |
| 27. ख़ारिश के लिए                                                         | 213           |
| 28. दाद के लिए                                                            | 214           |
| 29. चेचक के लिए                                                           | 214           |
| 30. उम्मुस्सिबयान                                                         | 215           |
| 31. उज़्व का ढीला पड़ना                                                   | 215           |
| 32. हड्डी का टूटना                                                        | 217           |
| 33. नींद आना                                                              | 217           |
|                                                                           | 218           |
| 34. निसयान (भूलना)                                                        | 218           |
| 35. पेशाब रुक जाना                                                        | 218           |
| 36. एहतिलाम से हिफ़ाज़त                                                   | 219           |
| 37. परेशान ख़्वाब                                                         | 219           |
| 38. बच्चे का बोलना                                                        | 220           |
| तीसरा हिस्सा                                                              |               |
| तासरा हिस्सा                                                              |               |
| १ अस्माञ्च हाता                                                           | 221           |
| <ol> <li>अस्माउल हुस्ना<br/>क़ैद और तक्लीफ़ पहुंचाने वाले जानव</li> </ol> |               |
|                                                                           | 1KI           |
| से निजात                                                                  | 225           |
| 1. कैंद से निजात                                                          | 225           |
| 2. चींटियों की ज्यादती                                                    | 227           |
| 3. मच्छरों की ज़्यादती                                                    | 228           |

i

# ज़रूरी गुज़ारिश

अह्कर को आला हज़रत मुर्शिदी सिय्यदी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इर्शाद फरमाया था कि अगर कोई ज़रूरतमंद तावीज़ लेने आये, तो इंकार मत किया करो। जो ख़्याल में आया करे, लिख दिया करे।

चुनांचे अह्कर का मामूल है कि उसकी ज़रूरत के मुताबिक कोई क़ुरआनी आयत या कोई इस्मे इलाही सोच कर लिख देता है और अल्लाह के फ़ज़्ल से उसमें बरकत होती है। चुनांचे एक बीबी की मांग बार-बार की कोशिश के बावजूद सीधी न निकलती थी। अह्कर ने कहा 'इह्दिनस्सिरातल् मुस्तकीम' पढ़ कर मांग निकालो। चुनांचे इसका पढ़ना था कि बे-तकल्लुफ मांग सीधी निकल आयी।

अह्कर ने यह हिकायत इस लिए अर्ज की है कि अगर कोई सच्चा तालिब भी इस मामूल को इख़्तियार करे तो, नफ़ा और बरकत की उम्मीद है।

-अशरफ़ अली

#### ज़रूरी मस्अले

1. बे-वुजू क़ुरआनी आयतों को काग़ज़ या तश्तरी पर लिखना जायज़ नहीं।

- 2. बे-वुज़ू उस काग़ज़ या तश्तरी को छूना जायज़ नहीं। पस चाहिए कि लिखने वाला और तश्तरी या तावीज़ का हाथ में लेने वाला और उसका धोने वाला सब बा-वुज़ू हों, वरना सब गुनाहगार होंगे।
- जब तावीज़ से काम हो चुके तो उसको कब्रस्तान में किसी एहतियात की जगह दफ्न कर दे।
- 4. बिला वुजू बिला जुज़्बदान के क़ुरआन शरीफ को हाथ लगाना जायज नहीं।

# आयाते फ़ुर्क़ानी <sub>यानी</sub> आमाले क़ुरआनी पहला हिस्सा

سِنمِ اللهِ التَحمُنِ التَحِيدِ فِي إِللهِ التَحمُنِ التَحمُنِ التَحمُنِ التَحمُنِ التَحمُنِ التَحمُنِ التَحمُ

# दीनी ज़रूरतें

# 1. नमाज़ का शौक़ और ख़ुशूज़ (गिड़गिड़ाहट )

जुमरात की रात में आधी रात के वक्त उठकर वुजू करके दो रक्अत नफ़्त पढ़े और आयत -

قُلِ ادْعُواالله اَوَادْعُواالله اَوَادُعُوالاَوْمَنَ الْمَاتَاتَ لَهُ وَأَفِلَهُ الْاَمْمُ اَ اَعْتُمُنَ الْمَ وَلاَيْجُهَرُيصَلاتِكَ وَلاَ تَخَافِتُ بِهَا كَانْتَعْ بَلْنَ وَالكَسَيْدَةَ وَقُلِ الْحَسُدُ يَلْمِ الَّذِي كُونَ فَيْخِذُ وَلَدًّا وَلَمْ يَكُنُ لَّذَ شَرُهُ لِكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِيَ مِنَ الذَّلِ وَ حَيْرُهُ مُنْكُذِيرًا

क़ुलिद् अल्ला ह अविद अर्रहमा न अय्यम्मा तद्भू फ लहुल अस्माउल हुस्ना व ला तज्हर बिसलाति क व ला तुख़ाफ़ित बिहा वब्तग़ि बै न ज़ालि-क सबीला॰ व क़ुलिल् हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी लम् यत्तिख़ज़ व ल दंव्व लम यकुल्लह् शरीकुन फिल्मुल्कि व लम यकुल्लह् वलीयुम्मिनज़्जुल्लि व कब्बिरहु तक्बीरा॰

शीशे के बरतन में जाफरान और गुलाब से लिख कर बरतन को पानी से घोए, फिर इन आयतों को उस पानी पर सात मर्तबा पढ़े, फिर सुबह की नमाज़ के बाद उस पानी पर सूरः 'अलम् न श् रह' दम करके दुआ करे कि यह सुस्ती जाती रहे और नेक कामों का शौक, नमाज़ में ख़ौफ़ पैदा हो जाये और फिर वह पानी पी ले। इन्शा अल्लाह तआ़ला मक्सद पूरा हो।

#### 2. इताअत् पर आमादगी

1. अलबसीरु (देखने वाले)

ख़ासियत- नमाज़े जुमा के बाद सौ मर्तबा पढ़ने से दिल में सफ़ाई हो और नेक अमल करने की तौफ़ीक हो।

2. अलक्य्यूमु (थामने वाले)

खासियत- इसकी ज्यादती से नींद जाती रहे और 'या हय्यु या कय्यूमु को फज से सूरज निकलने तक पढ़ने से मुस्तैदी और इताअत पर आमादगी हासिल हो।

### 3. अल्लाह की ख़ुशी

अल्अ़फ़ुब्बु (माफ़ करने वाले) खासियत-ज्यादा ज़िक्र करने से गुनाहों से माफी और ख़ुदा की ख़ुशी हासिल हो।

#### 4. दिल का रोशन होना

1. अलबाअ़िसु (भेजने वाले रसूलों के)

ख़ासियत-सोते वक्त सीने पर हाथ रखकर इसको सौ मर्तबा पढ़ा करे तो उसका दिल इल्म व हिकमत से रोशन होगा। 2. फ्स्तिकिम क मा उमिरत व मन ता ब मअ क

(पारा 12, रुक्अ 10)

तर्जुमा- जिस तरह आपको हुक्म हुआ है (दीन की राह पर) मुस्तकीम (जमे) रहिये और वे लोग भी मुस्तकीम रहें जो कुफ़ से तौबा करके आपके साथ हैं।

खासियत- दिल की इस्तकामत (जमाव) के लिये ग्यारह् मर्तबा हर नगाज़ के बाद पढ़े।

3. अन्तूरु (रोशनी वाले)

खासियत- उसके ज़िक्र से दिल का नूर हासिल हो।

4. पूरी सूर: कह्फ (पारा 15)

खासियत- जो कोई हर जुमा को एक बार पढ़ ले, इन्शा अल्लाह तआ़ला दूसरे जुमा तक उसका दिल नूर से रोशन होगा। और जो कोई शुरू की दस आयतें रोज़ाना पढ़ लेगा वह दज्जाल के शर् (बुराई) से बचा रहेगा।

#### 5. हिदायत पाना

1. सूर: इख़्लास (पारा 30)

खासियत- सुबह व शाम पढ़े शिर्क और एतिकाद की खराबी से

2. एक मिस्री ने बयान किया कि एक मुश्रिक एक मुसलमान के पास आया और कहा कि तुम्हारे क़ुरआन में कोई ऐसी चीज भी है जो मेरे दिल को बदल दे और शायद मैं मुसलमान हो जाऊं । उसने कहा, हां है और उसको सूर: अलम् नशरह लिख कर पिलाई। वह मुसलमान हो गया।

3. अल्मुअब्खिर (पीछे करने वाले)

खासियत-ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, तो बुरे कामों से तौबा नसीब हो।

अत्तव्वाबु (तौबा कबूल करने वाले)

ख़ासियत- नमाज़े चाश्त के बाद तीन सौ साठ बार पढ़े तो तीबा की तौफ़ीक हासिल हो और अगर ज़ालिम पर दस बार पढ़े तो उससे छुटकारा मिले।

#### 6. हिफ्ज़े कुरआन

सूर: मुद्दिसर (पारा 29)

खासियत-इसको पढ़कर अगर दुआ़ क़ुरआन के हिफ़्ज (जबानी याद) होने की करे, इन्शाअल्लाह हिफ़्ज़ आसान हो।

#### 7. फ़ासिक की इस्लाह

अल्मतीनु (मज़बूत)

खासियत- अगर कमज़ोर पढ़े, ज़ोर वाला हो जावे, और अगर किसी फ़ासिक व फ़ाजिर (बुरा और नाफ़र्मान) मर्द या औरत पर पढ़ा जाये तो फ़ुजूर से बाज़ आ जाये।

#### 8. ज़ियारते रसूल सल्ल॰

सूर: कौसर (पारा 30)

खासियत- जुमे की रात में एक हज़ार मर्तबा इसको पढ़े और एक हज़ार मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े तो ख़्वाब में हुज़ूरे अन्वर सल्लल्लाहु अलैहि

#### व सल्लम की ज़ियारत नंसीब हो।

#### 9. इस्मे आज़म

# ٱلْعَرِّةُ اللهُ لَا إِللهِ إِلاَّهُ وَأَلْعَى الْقَيْوُمُ فَ

1. अलिफ़-लाम्-मीम् अल्लाहु ला इला ह इल्ला हुवल हय्युल क्य्यूम॰ (पारा 3, रुक्स 9)

तर्जुमा- अलिफ्-लाम्-मीम् अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई माबूद (पूजा के लायक) बनाने के काबिल नहीं और वह ज़िन्दा हैं। सब चीज़ों को बर्करार रखने वाले हैं।

खासियत- हदीस शरीफ में आया है कि इसमें इस्मे आजम है।

ला इला ह इल्ला अन त सुब्हान क इन्नी कुन्तु मिनज्जालिमीन。
 (पारा 17, रुक्अ़ 6)

तर्जुमा- आपके सिवा कोई माबूद नहीं है, आप सब ऐबों से पाक हैं। मैं बेशक क़ुसूर वाला हूँ।

**ख़ासियत**- इसमें इस्मे आज़म छिपा हुआ है। जिस मुसीबत व बला में पढ़ेगा, इन्शाअल्लाह तआ़ला फ़ायदा उठाएगा।

هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلهُ إِلاَّ هُوَى عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَ ادَّةِ ، هُوَ الرَّحْسُ الرَّحِيمِ

3. हुवल्लाहु ल्लज़ी ला इला ह इल्ला हु व आ़लि मुल गै बि वश्शहादति हुवर्रह्मानुर्रहीम् • (पारा 28, रुक्झ 6)

तर्जुमा - वह ऐसा माबूद है कि उसके सिवा और कोई माबूद (जिसकी इबादत की जाए) बनने के लायक नहीं वह जानने वाला है, छुपी और जाहिर चीजों का वही बड़ा मेहरबान, रहम वाला है।

खासियत- इसमें इस्मे आज़म छिपा हुआ है। जो कोई इसको सुबह

के वक्त सात बार पढ़े तो शाम तक उसके वास्ते फरिश्ते मिएफरत की दुआ़ करें और अगर उस दिन में मरे तो शहीद का दर्जा पायेगा और अगर शाम को पढ़े तो सुबह तक उसके वास्ते फरिश्ते मग्फिरत की दुआ़ करें और अगर उस रात को मरे तो शहादत का दर्जा पाये।

#### 10. ईमान पर ख़ात्मा

مَرَّبَنَا لَا تُرِغُ قُلُوَّبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيُتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنُكَ رَحْمَتُهُ إِنَّكَ آننُتَ الْوَهَابُ ٥ (باوه عنه ٥)

रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलू बना बंज़ द इज़ हदे तना व हब ल ना मिल् ल दुन क रहमतन इन्न क अन्तल वह्हाब॰ (पारा 3, रुक्रूज़ 9)

तर्जुमा- ए हमारे परवरिवार! हमारे दिलों को हिदायत के बाद टेढ़ा न कर दीजिए और हमको अपने पास से रहमत अता फर्माइये, बेशक आप बहुत बिख़िश करने वाले हैं।

• ख़ासियत- जो कोई हर नमाज़ के बाद इस आयत को पढ़ लिया करे वह दुनिया से इन्शा अल्लाह ईमान के साथ उठेगा।

#### 11. गुनाह माफ होना

رَبَّنَاظَلَمُنَّا اَنْفُسَنَاكَ وَانْ لَمْ تَغَفِّرُنَا وَتَرُحُمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِيُنَ هُ रब्बना ज लम ना अनफ़ु स ना व इल्लम् तगिफ़र ल ना व तरहम्ना ल न कू नन्न मिनलखासिरीन。 (पारा ४, रुक्अ़ ९)

तर्जुमा- ऐ हमारे रब। हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर अप हमारी मिफ्रियत न करेंगे और हम पर रहम न करेंगे, तो वाकई हमारा बड़ा नुक्सान हो जायेंगा।

ख़ासियत- जो शख़्स इस आयत को हर फर्ज़ नमाज़ के बाद एक बार पढ़ कर मिफ़रत की दुआ़ मांगे इन्शा अल्लाह उसके गुनाह माफ़ हों, क्योंकि यह दुआ़ आदम अलैहिस्सलाम की है।

### 12. शफाअ़त नसीब हो

لَقَدُجَآءَكُورَسُولُ مِّنْ آنَفُسِكُوعَ دِيُزُعَلَيْهِ مَاعَذِتُّهُ حَدِيثُ عَلَيْكُو اللَّوُمِنِينَ مَءُوفُ مَّحِيدُهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلُ حَسِبِى اللَّهُ ۖ لَآالِلُهَ إِلَّاهُوا عَلَيْهِ تَوَحَّلُتُ وَهُوَمَ بَّ الْعَدُيْنِ الْعَظِيْمِ ۚ

लक्द जा अ कुम रसूलुम्मिन अन्फ़ुसि कुम अ़जीज़ुन अ़लैहि मा अनित्तुम हरीसुन अ़लैकुम बिल मुअ्मिनी न रअूफ़ुर्रहीमः फ़ इन तवल्लौ फ़ कुल हसबियल्लाहु ला इलाह इल्ला हुव अ़लैहि तवक्कल तु व हु व रब्बुल अ़र्शिल अ़ज़ीमः (पारा 11, रुक्अ़ 5)

तर्जुमा- ऐ लोगो ! तुम्हारे पास एक ऐसे पैगम्बर तश्रीफ लाये हैं जो तुम में से हैं। जिनको तुम्हारी तक्लीफ भारी होती है, तुम्हारी खोज खबर रखते हैं, ईमान वालों पर शफ़ीक और मेहरबान हैं, फिर अगर वह फिर जाएं तो आप कह दीजिए काफ़ी है हमको अल्लाह ! किसी की बंदगी नहीं सिवाए उसके। उसी पर मैंने भरोसा किया और वह अज़ीम तख़्त का मालिक है।

खासियत- जो कोई इन आयतों को हर नमाज़ के बाद एक मर्तबा पढ़ा करे तो इन्शा अल्लाह तआ़ला हश्र के दिन जनाबे रसूले मक्बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसकी शफाअ़त फरमाएंगे और जिस मुसीबत और मुहिम के लिए चाहे पढ़े, इन्शा अल्लाह तआ़ला मुश्किल आसान हो जायेगी।

#### 13. अ़मल का क़ुबूल किया जाना

الله يَسْعَدُ الْحَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿

1. इलैहि यसअदुल कलिमुत्तियिबु वल अ मलुस्सालिहु यर फ ऊहू० (पारा 22, रुकूअ़ 14)

तर्जुमा- अच्छा कलाम उस तक पहुंचाता है और अच्छा काम उसी को पहुंचता है।

खासियत- बुजुर्ग इससे यह नतीजा निकालते हैं कि जो शब्स नमाज़ के बाद कलमा-ए-तौहीद तीन बार पढ़ लिया करे तो इन्शा अल्लाह तआ़ला उसकी दुआ़ मकबूल होगी।

2. अर्रशीदु

खासियत- इशा की नमाज़ के बाद सौ बार पढ़े तो सब अमल मक्बूल होंगे।

#### 14. रिश्तेदार दीनदार हो जावें

مَ بَنَاهَبُ لَنَامِنَ أَذُ وَاجِنَا وَذُرِّ لِينَا قُرَّةً اَ عُبُنٍ وَّاجْعَ لْمَا لِلْمُتَّقِبُنَ إِمَامًاه

रब्ब ना हब लना मिन अजवाजिना व जुर्रिय्यातिना कुर्र त अअयुनिव्वज अल ना लिल मुत्तकी न इमामाः (पारा 19, रुकुअ 4)

तर्जुमा- ऐ हमारे परवरिवगार (पालन हार!) हमको हमारी बीवियों और औलाद की तरफ़ से आंखों की ठंडक (यानी राहत) अता फर्मा और हमको परहेजुगारों का इमाम बना दे। स्नासियत- जो कोई इसको एक बार हर नमाज के बाद पढ़ लिया करे उसकी औलाद और बीवी दीनदार हो जायेंगे।

#### 15. शैतानी वसवसों से पनाह

مل مَ بِّ آعُودُ بِكَ مِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَالِمِيْنُ وَاعُودُ بِكَ لَبِّ ٱنْ يَحْضُرُونِهِ

1-रब्बि अ ऊ ज़ु बि क मिन ह म ज़ातिश्श्यातीनि॰ व अ ऊ ज़ुबि क रब्बि अंय्यहज़ुरूनि॰ (पारा 18, रुक्स 6)

तर्जुमा- ऐ मेरे रब ! मैं आपकी पनाह मांगता हूँ शैतानों के धोखों से और ऐ मेरे रब ! मैं आपकी पनाह मांगता हूँ इससे कि शैतान मेरे पास भी आये।

खासियत- जिसके दिल में शैतानी वसवसे ज्यादा पैदा होते हों वह इसको ज्यादा पढ़ा करे, इन्जा अल्लाह तआ़ला इन वसवसों से बचा रहेगा।

अलमुक्सितु (इन्साफ करने वाले)
 खासियत- इसे हमेशा पढ़ते रहने से इबादतों में वसवसा न आयेगा।

#### 16. कियामत के दिन चेहरा चमके

إِنَّهُ هُوَ الْمَرُ الرَّحِيدُونَ

इन् न हू हु वल बर्र्रहीम。

(पारा 27, रुकअ 3)

खासियत- जो कोई इस आयते करीमा को नमाज के बाद ग्यारह बार उंग्रती पर दम करके पेशानी पर मले तो इन्शा अल्लाह कियामत में उसका मुंह चमकेगा।

### 17. दोज़ख़ से निजात हो जाये

# المُ خَمَّةُ تَنْزِيلُ الكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِالْعَلِيمُ

1. हा मी म्॰ तन्जीलु ल किताबि मिनल्लाहिल अजीज़िल अलीम्॰ (पारा 24, रुकूअ़ 6)

ع حدة تَنْزِيْلُ مِّنَ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ٥

- 2. हामीम्॰ तन्जीलुम्मिनर्रहमानिर्रहीम॰ (पारा 24, रुक्अ़ 15)
- हामीम् ऐन सीन काफ़ (पारा 25 हक्स 2)
   خَمَةُ وَالْكِتَابِ الْبُيُنِيِّةُ
- 4. हामीम विल्कताबिलमुबीन (पारा 25 रुक्ज़ 14)

   ﴿ وَالْكِتْبِ الْمُهُنِّ وَإِنَّا الْمُرْكَةِ الْمُاكِنَّ وَالْكِتْبِ الْمُهُنِّ وَإِنَّا الْمُرْكَةِ اللَّهُ وَالْكِتْبِ الْمُهُنِّ وَإِنَّا الْمُرْكِةِ اللَّهُ وَالْكِتْبِ الْمُهُنِّ وَإِنَّا اللَّهُ وَالْكِتْبِ الْمُهُنِّ وَالْكِتْبِ اللَّهُمُنِّ وَالْكِتْبِ اللَّهِ وَالْكُنْ اللَّهُ وَالْكِتْبِ اللِيلِيْلِي اللَّهُ وَالْكِتْبِ اللَّهُ وَالْكِتْبِ اللَّهُ وَالْكِتْبِ اللَّهُ وَالْكِتْبِ اللَّهُ وَالْمُوالِقِ اللَّهُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْكِتْبِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْ
- 5. हामीम्॰ इन् ना अन्ज़लनाहु फ़ी लैलतिम मुबारकृतिन इन ना कुन ना मुन्ज़िरीन॰ (पारा 25 हकूअ़ 14 )

١ حَمَّوْتَ أَذِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيلِيهِ

6. हामीम् तनज़ीलुल् किताबि मिनल्लाहिल अ़ज़ीज़िल हकीम॰ (पारा 25 रुक्सूअ़ 17)

٤ حدة تَلْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَرِيْدِ الْعَكِيمِهِ

हामीम् तन्ज़ीलुल्किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम。
 (पारा 26 हक्झ 1)

**सातियत- जो श**स्स इन सातों हामीम् को पढ़ेगा, उस पर दोज़ख़

के सारे दरवाज़े बन्द हो जायेंगे।

#### 18. रात को जिस वक्त चाहे, आंख खुल जाये

مَا وَإِذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَتٌ الِنَّاسِ وَآمَنَا طُوَا لَخِلُ وَامِنُ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّ وَعَهِدُ نَكَا إِلَى إِبْرَاهِ يُعَرَوا السَّلْعِيْلَ اَنُ طَهِّرَ ابَيْتِي لِلطَّا يُفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّسَيِّعِ السُّجُوْدِ ٥

1. व इज जअल्लल बै त मसाबतल लिन्नासि व अमनन् वत्ताबिजू मिम्मकामि इब्राही म मुसल्ला व अहिद्ना इला इब्राही म व इस्माई ल अन तिह्ह र बैतिय लित्ताइफी न वल्आिकफी न वर्षक्कइस्सुजूदि॰

(पारा 1, रुकूअ़ 15)

तर्जुमा- और (वह वक्त भी जिक्र के काबिल है कि) जिस वक्त हमने खाना-ए-काबा लोगों के लिये (इबादत की जगह और) अम्न मुकर्रर रखा और मकामे इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लिया करो, और हमने हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल (अलैहिमस्सलाम) की तरफ हुक्म भेजा कि मेरे (इस) घर को ख़ूब पाक रखा करो बाहरी और मकामी लोगों (की इबादत) के वास्ते और रुकुअ़ (और) सज्दा करने वालों के वास्ते।

खासियत- एक आरिफ (अल्लाह वाले) के नविश्ते (लेख) से नकल किया गया है कि इंस आयत को अगर सोते वक्त पढ़े, जिस वक्त चाहे आंख खुले।

ع إِنَّ فِي خَلْقِ التَّمْوَاتِ . . . وَا كُفُلِفُ الْمُعَادَ ٥

2. इन् न फी ख़िक्सिसमावाति......से तुख़्लिफ़ुल्मी आद (पारा 4, रुक्अ 11)

ख़ासियत- जो शब्स हमेशा इन आयतों को पढ़ा करे, उस का ईमान कायम रहे और अगर लकड़ी के बरतन पर लिखकर और ज़मज़म के पानी से धोकर पिये, जिस वक़्त रात को उठना चाहेगा, उसी वक्त आंख खुल जायेगी।

#### 19. क्ब्र के अज़ाब से निजात

पूरी सूर: मुल्क (पारा 29)

**ख़ासियत-** जो शख़्स इस सूर: को हमेशा पढ़ेगा इन्शा अल्लाह तआ़ला वह कब्र के अज़ाब से बचा रहेगा।

#### 20. सफ्र में दिल न घबराये

अल्मुक़ीतु (क़ुव्वत देने वाले)

ख़ासियत- अगर रोज़ेदार इसको मिट्टी पर पढ़कर या लिख कर इसको तर करके सूंघे तो ताकृत और ग़िज़ाइयत (पौष्टिकता) हासिल हो और अगर मुसाफिर कूज़े पर सात बार पढ़ कर फिर उसको लिखकर उससे पानी पिया करे तो सफर की घबराहट से बचा रहे।

# दुनिया की ज़रूरतें

#### 1. फल में बरकत

وَبَيْرِ الَّذِيْنَ امَنُواْ وَعَمِلُوالصَّلِحْتِ اَنَّ لَهُ مُحَنَّتٍ بَجْرِي مِنْ عََنِهَا الْاَنْهَ ارُوكُلَما رُزِقُوامِنْهَا مِنْ تَمَرَّةٍ مِّرِّنْ قَالَوَاهُ هَٰذَا الَّذِي رُيْرِ قَنَا مِنْ قَبُلُ وَانْتُوابِم مُتَشَابِهًا وَلَهُ مُفِيْها اَذُوكِ مُّكَافِرَةٌ وَهُمُ فِيْهَا خَالِدُونَ ٥

व बिश्शिरिल्ल ज़ीन आं म नू व अमिलुस्सालिहाति अन न लहुम जन्नातिन तज्री मिन तिह्तिहल अन्हारु कुल् लमा रुज़िक़ू मिन हा मिन स म र तिर रिज़कन का लू हाज़ल्लज़ी रुज़िक्ना मिन कब्लु व अुतू बि ही मुत शाबि हा व ल हुम फी हा अज़्वाजुम्मुतह्ह र तुंव्व हुम फी हा खालिदून॰ (पारा 1, रुक्अ 3)

तर्जुमा- और खुशख़बरी सुना दीजिए आप ऐ पैगम्बर! उन लोगों को जो ईमान लाये और अच्छे काम किये इस बात की कि बेशक बहिश्तें उनके लिये हैं कि चलती होंगी उनके नीचे से नहरें। जब कभी दिये जायेंगे वे लोग उन बहिश्तों में किसी फल की ख़ूराक तो हर बार यही कहेंगे कि यह तो वही है जो हमको मिला था इससे पहले और मिलगा भी उनको दोनों बार का फल मिलता-जुलता और उनके वास्ते इन जन्नतों में पाक बीवियां होंगी और वे लोग इन बहिश्तों में हमेशा के लिये बसने वाले होंगे।

ख्रांसियत- जो पेड़ फलते न हों या कम फलते हों उनको (फलदार) करने के लिए जुमरात का रोज़ा रखे और कद्दू से इफ़्तार करे (रोजा खोले,) और मिरब की नमाज़ पढ़कर ये आयतें काग़ज़ पर लिखे और किसी से बात न करें और उसको लेकर इस बाग के बीच में किसी पेड़ पर लटका दे। अगर उसमें कुछ फल लगा हो तो उससे वरना उसके आस-पास के किसी दरख़्त से फल लेकर खाये और उस पर तीन घूंट पानी पिये और चला आये, इन्शा अल्लाह तआ़ला बरकत होगी।

# 2. हर आफ़त से फल की हिफ़ाज़त

ط آيَيَهَا النَّاسُ اعْبُكُ وَامَ تَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُوُ وَالَّذِينَ مِنْ فَبُلِكُمُ لَا يَكُورُ الَّذِينَ مِنْ فَبُلِكُمُ لَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللْمُنْ الْمُنَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

1. या अय्युहन्नासुअ्बुदू रब् ब कुमुल्लज़ी ख़ ल क कुम वल्लज़ी न मिन कब्लिकुम लअल्लकुम तत् त कूनः अल्लज़ी जअ ल लकुमुल अर ज़ फ़िराशंव्वस्समा अ बिनाअंव्व अन्ज़ ल मिनस्समाइ माअन् फ्अखरज बिही मिनस्सम-राति रिज़ कल लकुम फला तजअ़लू लिल्लाहि अन्दादंव्व अन्तुम् तअलमूनः (पारा 1, रुक्अ 3)

तर्जुमा- ऐ लोगों! इबादत इिल्तियार करो अपने परवरिदगार की, जिसने तुमको पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं, क्या ताज्जुब है कि तुम दोज़ख़ से बच जाओ। वह ज़ात पाक ऐसी है। जिसने बनाया तुम्हारे लिये ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत और बरसाया आसमान से पानी। फिर अदम् के पर्दे से तुम्हारी खूराक के लिये फेलों को निकाला। अब मत ठहराओ अल्लाह के मुकाबिल और तुम तो जानते-बूझते हो।

लासियत- बाग, पेड़ और खेत को तमाम आफ़तों और बलाओं से

बचाने के लिये नहा करके जुमरात के दिन रोज़ा रखे और जुमा के दिन उस गांव के चारों कोनों पर दो-दो रक्अ़त् नफ़्ल पढ़े। अव्वल रक्अ़त में अल्हम्दु और वत्तीन और दूसरी में अल्हम्दु और 'अलम् त र कै फ़' और 'लिई लाफ़ि' पढ़े और इसी तरह दो रक्अ़त उस खेत, बाग या गांव के बीच में पढ़े फिर एक कलम ज़ैत्न की लकड़ी का काट कर ज़ाफ़रान से ऊपर ज़िक्र की गयी आयत उसी गांव के किसी पेड़ के हरे पत्ते पर लिखे और अ़्द की धूनी दे। उस गांव के सिरे पर जिधर से पानी आता हो, गाड़ दे और दूसरा पत्ता लिखकर उस गांव के ख़त्म पर दफ़्न कर दे और तीसरा लिखकर किसी ऊंचे दरख़्त पर बांध दे, इन्शा अल्लाह तआ़ला हर किस्म की आफ़्त से मृहफूज़ रहेगा।

مَلُ وَهُوَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى مَ خُمَّتِهِ ﴿حَتَّى إِذَا آقَلَتُ مَعَالَا فِقَالًا مُعْمَانِهِ وَمَنَ كُلِّ الشَّرْحِود مَعَالَا فِقَالَا سُقْنَاءُ لِبَكِهِ مَّيْتٍ فَانْمَ لُنَا مِهِ الْمَاءَ فَاخْرَجُنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّرْحِود حَذَالِكَ مُخْرِجُ الْمُوفَى لَعَلَكُمُ نَنَذَكَرُ وَنَ وَالْبَلَدُ الطِّيْبُ يَخْرُجُ مَبَاتَهُ إِذَ نِنَاكَمُ وَالَذِي حَبُثَ لَا يَعْرُجُ إِلَّا نَكِمًا الْمَكَدُ اللَّهَ فَصَرِّفُ الْمَالِي القَوْمِ يَنْ كُرُونَ الْمَ

2. व हुवल्लज़ी युर्सिलुरिया ह बुश्रम् बै न यदे रह मित ही हत्ता इ ज़ा अकल्लत सहाबन सिकालन सुकनाहु लि ब ल दि म मिय्यितिन फ अन्ज़ल ना बिहिल मा अ फ अख़्रज्ना बिही मिन कुल्लि स्समराति कज़ा लि क नुख़्रिजुल मौतां लअ़ल्लकुम तज़क्करून वल ब ल दुत्तिय्यबु यख़रुजु न बा तु हू बि इज़्नि रिब्बिही वल्लज़ी ख़बु स ला यख़्रुज़ु इल्ला निकदा कज़ालि क नु सर्रिफ़ुल आयाति लिकौमिय्यश्कुरून (पारा 8, रुक्झ 14)

तर्जुमा- और वह अल्लाह ऐसा है कि अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं को भेजता है कि वह खुश कर देती हैं, यहां तक कि जब वे हवाएं भारी बादलों को उठा लेती हैं, तो हम उस बादल को किसी सूखी जमीन की तरफ ले जाते हैं, फिर उस बादल से पानी बरसाते हैं।

फिर उस पानी से हर किस्म के फल निकालते हैं। यों ही हम मुर्दों को निकाल कर खड़ा कर देंगे, ताकि तुम समझो और जो सुथरी धरती होती है उसकी पैदावार खुदा के हुक्म से ख़ूब निकलती है और जो ख़राब है, उसकी पैदावार बहुत कम निकलती है। इसी तरह हम दलीलों को तरह-तरह बयान करते रहते हैं, उन लोगों के लिये जो कृद्र करते हैं।

ख़ासियत- यह आयतें पेड़ों की आफ़तों, कीड़ों और सड़ांद और चूहों और तक्लीफ़ देने वाले जानवरों से बचाये रखने के लिये फ़ायदामंद हैं। ज़ैतून की लकड़ी पर सेब के पानी, जाफ़रान और अंगूर के अ़र्क से लिखकर, अंगूर के पानी से धोकर, थोड़ा सा पेड़ की जड़ में छोड़ दें और ऊपर से ख़ालिस पानी भर दें इन्शाअल्लाह उस पेड़ की हालत दुरुस्त हो जायेगी।

#### दरख़्त का बोझ या हमल गिरने से बचाने के लिये

यह लिखकर बांधा जाये-

عَ إِنَّ اللَّهِ يُمْسِكُ السَّمْوَاتِ وَإِلْأَرْضَ أَنْ سَرُولًا \* وَلَئِنْ زَالْتَآ إِنْ أَمُسَلَّمُهُمَا مِن مِنْ آحَدٍ مِنْ بَعَدُهِ مِ اللَّهِ صَانَحَ لِيماً عَقُوْسًا ٥ وَلَدُ مَاسَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَا مِرْ وَهُوَ الشَّينيُعُ الْعَلِيُمُ \* وَلَبِنُو الْفِي كَمُفْهِمُ وَتَلْكَ مِانَةٍ سِينِيْنَ وَازْدَادُو السِّعَا ٥

3. इन्नल्ला ह युम्सिकुस्समावाति वल अर ज अन् तजू ला॰ व ल इन जा ल ता इन अम् स क हुमा मिन अ हदिम मिम् बअ्दिही इन्नहू का-न हलीमन् ग़फ़्रा॰ (पारा 22, रुक्अ़ 17) व लहू मा स क न फिल्लैलि वन्नहारि व हुवस्स मी उल अलीम॰ (पारा 7, रुक्अ़ 8) व ल बिसू फी कहफ़िहिम सला स मि अतिन सिनी न वज्दादू तिसआ़ (पारा 15, रुक्अ़ 16) व ला हो ल व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम॰

لَاتُنْ يِكُهُ الْآبُصَالُ وَهُوَيُ دُرِكُ الْآبُصَاتَ وَهُوَاللَّظِيفُ الْخَبِيْرُ ٥

4. ला तुद्रिकुहुल अब्सारु व हु व युद्रिकुल अब्सा र व हुवल्लतीफ़ुल खबीरः (पारा 7, रुकूअ़ 19)

तर्जुमा- उसको तो किसी की निगाह नहीं पा सकती और वह सब निगाहों को घेर लेता है और वही बड़ा बारीकी जानने वाला और बाख़बर है।

खासियत- इस आयत को अक्सर पढ़ने से तेज हवा को सुकून हो जाता है और जालिमों की निगाह से छिपा रहता है।

#### 4. माल, मवेशी और खेत में बरकत

ما الله الذي يُ خَلَق التَّموَاتِ وَالْآثَرُضَ وَانْزَلَ مِنَ التَّمَاءَ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ اللَّمَ الْفَالَةِ مِنَ اللَّمَ الْفَلْفَ لِقَوْرَى فِي الْبَحُرِ بِاَمْرِهِ لَا وَسَخَّرَكُمُ الْفُلْفَ لِقَوْرَى فِي الْبَحُرِ بِاَمْرِهِ لَا وَسَخَّرَكُمُ الْفُلْفَ لِقَوْرَى فِي الْبَحُرِ بِاَمْرِهِ لَا وَسَخَرَكُمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

 अल्लाहुल्लज़ी ख़ ल कस्समावाति वल अर ज़ व अन्ज़ ल मिनस्समाइ माअन फ अख़ र ज बिही मिनस्स म राति रिज़कल लकुम व सख़्ख़ र लकुमुल फ़ुल्क लितज्रि य फ़िल्बिट्टर बि अम्रिही व सख़्ख़ र लकुमुल अन्हा र व सख़्ख़ र लकुमुश्श्म स वल्क म र दायिबैनि व सख़्ख़ र लकुमुल्लै ल वन्नहा र व आताकुम मिन कुल्लि मा स अल्तुमूहु व इन त अद्रूर् निज़्मतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इन्सा न ल ज़्लूमुन कफ़्फ़ार॰

(पारा 13, रुक्अ 17)

तर्जुमा- अल्लाह ऐसा है जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को और आसमान से पानी (यानी मिंह) बरसाया। फिर उस पानी से फलों की किस्म से तुम्हारे लिये रोज़ी पैदा की और तुम्हारे फायदे के लिये कश्ती (और जहाज) को सधाया कि वह ख़ुदा के हुक्म (व क़ुदरत), से दिरया में को और तुम्हारे मायदे ने वाले नेहाँ को (अपनी कृदता का) मुसला काया और तुम्हारे मायदे ने वाले मूल और वार को मुसला काया, जो हुमेशा चलते ही रहते हैं और तुम्हारे नफा के वास्ते दिन और रात को मुसल्वर (ताबे) बनाया और जो चीज़ तुमने मांगी, तुमको हर चीज़ दी और अल्लाह तआ़ला की नेमतें अगर गिनने लगें तो गिनती में नहीं ला सकते (मगर) सच यह है कि आदमी बहुत ही बेइन्साफ, बड़ा ही नाशुका है।

° ख़ासियत- जो शख़्स इसको सुबह-शाम और सोने के वक्त पढ़ा करे या कहीं जाने के वक्त पढ़े तो तमाम ज़मीनी और समुद्री आफ़तों से बचा रहे और माल व खेत व मवेशी में बरकत हो।

### 5. खेत और बाग की पैदावार बढ़िया हो

مَا إِنَّ اللَّهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوْى لَمَ مُخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيَّتِ مِن مِنَ الْمَحْ ط ذَ الِكُمُ اللهُ فَا أَنْ تُؤْفَكُونَ ٥

 इन्नल्ला ह फालिकुल्हिब्ब वन्न वा युख्रिजुल्हय्य मिनल मियिति व मुख्रिजुल मियिति मिनलहिय्य जालिकुमुल्लाहु फ अन्ना तु फ कू न॰ (पारा 7, रुक्झ 18 )

तर्जुमा- बेशक अल्लाह फाड़ने वाला है दाने को और गुठिलयों को, वह जानदार को बेजान से निकाल लाता है और वह बेजान को जानदार से निकालने वाला है। अल्लाह यही है सो तुम कहां उल्टे चले जा रहे हो। खासियत- खेत के बढ़िया होने और उसकी हिफाज़त के लिये और पेड़ों की पैदावार और बढ़िया फल निकलने के लिये किसी पाक बरतन में जाफ़रान और काफ़ूर से लिखकर और बिला जगत के कुएं के पानी से घोकर जो बीज या ग़ल्ला बोना हो उसको भिगो कर बो दें या वह पानी पेड़ की जड़ में छोड़ा करें। इन्शा अल्लाह तआ़ला बरकत और हिफाज़त होगी और फलों में ख़ुबी और मिठास पैदा होगी।

كَ فَذَبِّكُوهَا وَمَاكَادُوْالِفَعُكُونَ ٥

 फ ज ब हूहा व मा कादू यफ्अलून。 (पारा 1, रुकूअ 8)
 स्वासियत- यह आयत पढ़कर खरबूज़ा या और कोई चीज़ काटे तो इन्शा अल्लाह तआ़ला मीठी और लज़ीज़ मालूम होगी।

ع وَهُوَالَّذِي اَنْزَلْ مِنَ اسْتَمَاءَ مَا أَوْ فَاخْرَجُنَا بِهِ مَبْاَتَ كُلِّ تَنَيُّ فَاخُوْفَا مِنْهُ خَضِرًا خُنْهِ مُنِهُ حَبُّا تُعْتَرَا كِبَاء وَمِنَ النَّفِلُ مِنَ طَلْحِهَا فِنْوَانُّ دَانِيَةٌ قَبَنْتٍ مِّنْ اَحْنَابٍ وَّالْزَيْتُونُ وَالرُّمَّانَ مُشْتِهَا وَغَيْرَمُنَتَا بِهِ وَالْظُرُوْ الِلْسَمَرِمُ إِذَا اَشْمَ وَيَنْفِهِ مِا وَنَ فِي ذَالِكُمُ لَا يَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥

3. व हुवल्लज़ी अन्ज़ल मिनस्समाइ माअन् फ अखरज्ना बिही नबा त कुल्लि शैइन फअख्रजना मिन्हु खज़िरन् नुख़्रिजु मिन्हु हब्बम् मु त राकि बन् व मिनन्नख़्लि मिन तल्इहा किन्वानुन् दानि यतुव्व जन्नातिम मिन आनाबिंव्व ज़ज़ैत्नव र्हम्मा न मुश्तबिहंव्व गै र मु त शाबिहिन उन्जुरू इला स म रिहि इज़ा असम र व यन्अिहि इन् न फी ज़ालिकुम ल आयातिल लिक़ौमिय यूमिनून。 (पारा 7, रुक्अ 18)

ख़ासियत- इस आयत को खजूर की गुठली के ग़िलाफ़ से जब अव्वल-अव्वल निकले, जुमा के रोज़ लिख कर सिंचाई के कुएं में डाल दे। उसके पानी में और वह पानी जिस पेड़ या फल में दिया जावे उन सब में बरकत और पाकीज़गी पैदा हो और तमाम जिन्न व इन्सान की बुरी नज़र और सब आफ़तों से बचा रहे।

وَهُوَا لَّذِينَى أَنْشَا جَنْتٍ مَّعُهُ وُسَاتٍ وَّغَيْرُمَعُرُونَ شَاتٍ وَّالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْرُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَنَابِهًا وَّغَيْرَمُتَثَابِهِ الْكُوْامِنُ ثَمَرَ وَإِذَا ٱلْتُمَرُواْ تُوْحَقَّهُ يَوْمَحَصَادِهِ وَلَاتُسُرِفُواْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسُرِفِينَ ٥

4. व हुवल्लज़ी अन्श अ जन्नातिम् मअरूशातिंव्व गै र मअरूशातिव् वना ख्ल वज्ज़र अ मुख़्तिलिफ़न उकुलुहू वज़्ज़ैतू न वर्रूम्मा न मु त शा बिहंव्व गै र मु त शाबिहीन कुलू मिन स म रिही इ जा अस्म र व आतू हक्क़ हू यौ म ह सा दि ही व ला तुस्रिफ़ू इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन्०

(पारा ४, रुकुअ 4)

खासियत- इस आयत को ज़ैतून की तख़्ती पर लिख कर बाग के दरवाजे पर लगाये तो ख़ूब फल पैदा हों और अगर मेंढे के बनाये चमड़े पर लिख कर जानवर के गले में बांध दिया जाए तो तमाम आफ़तों से बचा रहे।

الْقَرْنِدَ يَلُكَ الْمِثُ الْكِتْبِ ﴿ وَالَّذِينَى ٱنُزِلَ إِلَيْكَ مِنُ مَّ إِلْكَ الْحَقُّ وَ لِكِنَّ أَكُ تُرَانَا مِن كَمُ يُؤْمِنُونَ ٥ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَا يَ يَغَيُرِعَمَّ لِ تَرَوْنَهَا تُقُوا سُتَوى عَلَى الْعَرُشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَكُلُّ يُجُدِي لِآجَلِ مُسَمَّى طَ يُدَجِّوُالُهَامُ رَيُفَصِّلُ الْإِيَاتِ لَعَلَّكُوْمِلِقَاءِ مَرِيْكُمُرَّةُ فِنُوُنَ٥ وَهُوَالَّذِي مَكَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيهُا مَرَوَاسِي وَانْهَارُاط وَمِنْ كُلّ الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيلُهَا زَوُجَيْنِ إِنْنَيْنِ يُغُشِى الْكُلُ النَّهَارَ وانَّ فِي ذَالِكَ لَالْتِ لِقُومِ يَّتَفَكَّرُونَ الإع

5. अलिफ लाम् मीम् रा तिल्क आयातुलिकताबि वल्लज़ी उन्ज़ि ल हैं के मिर्रिब्ब कल्हक्कु व ला किन्न अक् सरन्नासि ला यूमिनून。

अल्लाहुल्लज़ी र फ़ अ़स्समावाति बिग़ैरि अ़ म दिन तरौ न हा सुम्मस्त वा अ़लल्अिं व सख़्बरश्शम्स वल्कमर कुल्लुंय्यजरी लि अ ज लिम्मु सम्मन युदब्बिरुलअमर युफ़िस्सलुल आयाति लअ़ल्लकुम बिलिकाइ रिब्बि कुम तूिकृत्नि व हु वल्लज़ी मद्दल अर्ज़ व ज अ़ ल फ़ी हा रवासि य व अन्हारा व मिन्कुल्लिस्समराति ज अ़ ल फ़ी हा ज़ौ जै निस् नयनि युग्शिल्लै लन्नहार इन्न फ़ी ज़ालि क ल आयातिल्लि कृष्टिंयातफ़क्करून

(पारा 13, रुकुअ़ 7)

ख़ासियत- बागों व मकानों व मिल्कियतों व दुकानों की आबादी और तिजारत की तरक्की के लिए इन आयतों को ज़ैतून के चार पत्तों पर लिख कर मकान या दुकान या बाग के चारों कोनों में दफ्न कर दे, बहुत तरक्की और आबादी हो।

#### 6. ज़मीन और पेड़ सींचने का अमल

एक ठींकरी पर यह आयत-

وَجُرُنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَى آمُرِفَلْ قُلُدَةً

'व फण्जर्नलअर्ज अयूनन् फल्तकल्माउ अ ला अम्रिन कद कुदिर' लिख कर और आंख बन्द करके वह ठीकरी उस ज़मीन पर डाल दो कि उसके गिरने की जगह नज़र न आये इन्हा अल्लाह तआ़ला बारिश होगी।

7. दीगर- बनी हाशिम में से एक शख्स का कौल है कि मैंने सूरः फातिहा तमाम व कमाल लिखी और 'मालिकि यौमिदीन' सात बार लिखा और उसको ऐसे पेड़ों में छिड़का जो कई साल से बे फल व बे पत्ते हो गये थे। ख़ुदा-ए-तआ़ला के फ़ज़्ल से बहुत ही जल्दी उनमें पत्ते आ गये और फल

8. व कालल्लज़ी न क फ रू लिक्सुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़ि ना औं ल तअ़्दुन्न फ़ी मिल्लितना फ औं हा इलैहिम रब्बुहुम ल नुह लिकन्नज़्ज़िलिमीन॰ व ल नुस कि नन्न कुमुल अर्ज़ मिम् बअ़िदिहिम ज़िल क लिमन् ख़ा फ मकामी व ख़ा फ वईद॰ वस्तफ़्तहू व ख़ा ब कुल्लु जब्बारिन अनीदिम् मिंव्व राइही जहन्नमु व युस्का मिम्माइन सदीदिंय्य त जर्र अ़ुहू व ला य का दु युसी गुहू व यातीहिल्मौतु मिन कुल्लि मकानिंव्व मा हु व बिमिय्यितिन॰ व मिंव्वराइही अज़ाबुन् ग़लीज़॰ (पारा 13, ठक्झ 15)

ख़ासियत- जिसके खेत में कीड़ा या चूहा लग गया हो, ज़ैतून की चार तिख़्तियों पर स्याही से इन आयतों को बुध की सुबह के वक्त निकलने से पहले लिख कर एक-एक कोने में एक-एक तख़्ती दफ़्न कर दे और गाड़ते वक्त इन आयतों को बार-बार पढ़े, इन्शा अल्लाह तआ़ला सब तक्लीफ़ पहुंचाने वाले जानवर भाग जायेंगे।

9. सूर: मुजादला (पारा 28)

ख़ासियत- मरीज़ के पास पढ़ने से उसको नींद और सुकून आये और अगर काग़ज़ पर लिख कर गुल्ले में रख दे तो उसमें कोई बिगाड़ न हो। وَالِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْمِنُ مِنْ يَشَاءُ وَاللهُ دُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ دُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

10. जालि क फ़ज़्लुल्लाहि यूतीहि मंय्यशाउ वल्लाहु ज़ुल् फ़ज़्लिल अज़ीम॰ (पारा 28, रुक्स 11)

तर्जुमा- यह (रसूल सल्ल॰ के ज़रिए गुमराही से निकल कर हिदायत की तरफ आना) ख़ुदा का फ़ज़्ल है। वह फ़ज़्ल जिसको चाहता है, देता है और अल्लाह बड़े फ़ज़्ल वाला है।

खासियत- सीपी के टुकड़े पर जुमा के रोज़ लिख कर माल या खिलहान में रखने से बरकत व हिफाज़त रहे।

11 सूरतुत्ततफीफ (पारा 30) (वैलुल्लिल्मुतिफिफ्फिन) खासियत- िकसी इकट्ठी की हुई चीज़ पर पढ़ दे तो दीमक वगैरह से बचा रहे।

13. सूरतुत्तीन (पारा 30) (वत्तीन) खासियत- गल्ला की कोठरी में पढ़ कर दम करने से बरकत हो और नुक्सान पहुंचाने वाले जानवरों से हिफाज़त रहती है।

# 7. जानवर का दूध और कुएं का पानी बढ़ जाये

نُعُوَّقَىتَ قُلُوْبُكُوْمِ مِنْ أَبَعُ دِ ذَالِكَ فَهِى كَالْجِهَامَةِ ٱوْاَشَدُّ قَسْوَةً ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِبَامَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُمِنُ هُ أَيْ نَهَارُ ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَعُرُمُ مِنْهُ الْمَاكُ \* وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَعْبُولُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴿ وَمَا اللّٰهُ بِعَلَا لِمَا يَعْبُونَ

सुम्म कसत कुलूबुकुम मिम् बअदि जालि क फहिय कल्हिजारित औ अशद्दु कस्वः व इन्न मिनल्हिजारित लमा यतफ्ज्जरु मिन्हुल् अन्हारु व इन्न मिन्हा लमा यश्शक्क्क़ु फ यखरुजु मिन्हुल्माउ व इन्न मिन्हा ल मा यह्बितु मिन खश्यतिल्लाहि व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून。 (पारा 1, रुक्ज़ 9)

ख़ासियत- अगर गाय या बकरी का दूध घट जाये तो कोरे तांबे के बर्तन में इस आयत को लिख कर और पानी से धोकर उस जानवर को पिलाया जाये, इन्शा अल्लाह दूध बढ़ जायेगा। अगर कुंएं या नहर या चश्मे का पानी घट जाये तो यह आयत ठीकरी पर लिख कर उसमें डाल दे।

## 8. दुश्मन के बाग़ की बर्बादी

#### 1. सूरतुन्नह्ल (पारा 14)

खासियत- अगर इसको लिख कर किसी बाग में रख दे तो तमाम पेड़ों का फल जाता रहे और जो किसी मज्मे में रख दे, सब बर्बाद और तबाह हो जायें।

#### 9. कारोबार में तरक्की

الله الله الله الله الله مَن الهُ وْمِنِينَ العُهُمُ وَامُوَالَهُ وُمِاَنَ لَهُ مُرَاكُهُ اللهُ اللهُ

 इन्नल्लाहश्तरा मिनल मूअमिनीन अन्फुसहुम व अम्वा ल हुम बिअन्न लहुमुल् जन्नः युकातिलू न फी सबीलिल्लाहि फयकतुलू न व युकतलू न व अ दन् अलैहि हक्कन् फित्तौराति वल्इन्जीलि वल्कुरआनि व मन् औफा बिअह्दिही मिनल्लाहि फस्तब्शिरू बिबिअ़कुमुल्लज़ी बा यअ़तुम बिही॰ व जालि क हुवल्फोज़ुल अज़ीम॰ (पारा 11, रुकुअ़ 3)

तर्जुमा- बेशक अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों से उनकी जानों और मालों को इस बात के बदले ख़रीद लिया है कि उनको जन्नत मिलेगी। वे लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं, जिसमें कृत्ल करते हैं और कृत्ल किये जाते हैं। इस पर सच्चा वायदा किया गया है तौरात में और इन्जील में और क़ुरआन में और (यह मुसल्लम है कि) अल्लाह से ज़्यादा अपने वायदे को कौन पूरा करने वाला है तो तुम लोग अपनी इस बैअ पर जिस का तुमने (अल्लाह तआ़ला से) मामला ठहराया है, ख़ुशी मनाओ और यह बड़ी कामियाबी है।

ख़ासियत- इन आयतों को लिख कर तिजारत के माल में रखे तो बेहतरी और तरक्क़ी की वजह होगी।

2. जो शख़्स आयतल्कुर्सी को लिख कर तिजारत के माल में रखा करे, शैतान के वस्वसे और सरकश शैतानों के मक्र और ईज़ा (तक्लीफ़) से बचा रहे और फ़कीर से ग़नी हो जाए और इस तरह रोज़ी मिले कि उसको गुमान भी न हो और जो इसको सुबह या शाम और घर में जाते वक्त और बिस्तर पर लेटने के वक्त हमेशा पढ़ा करे, तो चोरी और डूबने और जलने से बचा रहे और तन्दुरुस्ती नसीब हो।

٣٠ كُلُ إِنَّ الْفَضُلَ بِسَدِ اللَّهِ ثَانِيْدِ مَنْ تَبَشَآءُ وَاللَّهُ وَاللَّلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُوالِمُولُ لِلْمُ لِلْمُولِلْمُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَا

3. कुल इन्नल्फ़ज़्ल बियदिल्लाहि यूतीहि मय्यशा उ वल्लाहु वासिअन अलीमः यख्तस्सु बिरहमतिही मंय्यशउ वल्लाहु ज़ुल्फ़ज़्लिल अज़ीमः

(पारा 3, रुकूअ 16)

तर्जुमा- (ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम !) आप कह दीजिए कि बेशक फ़ज़्ल तो ख़ुदा के कब्ज़े में है, वह इसको जिसे चाहें अ़ता फमिं और अल्लाह तआ़ला बड़ी वुस्अ़त वाले हैं, ख़ूब जानने वाले हैं, ख़ास कर देते हैं अपनी रहमत जिसको चाहें और अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल वाले हैं।

क् साथ किसी किस्मती आदमी के कुरते के टुकड़े पर इस आयत को लिखकर दूकान या मकान या खरीद

व फरोख़्त की जगह में लटकाये, ख़ूब आमदनी हो।

4. दीगर- और उस कागज़ को लिखकर किसी बेकार आदमी के बाजू पर बांध दिया जाए, बाकार बन जाए या जिसने कहीं निकाह का पैगाम भेजा हो, उसके बाजु पर बांध दिया जाए, उसका पैगाम मन्जूर हो जाए।

التقر من بلك البك المحتاب و والذي أنزل إليك مِن مَرِيك الحق الحكي المسلم و المحتاب و والذي أنزل إليك مِن مَرِيك الحق الحكي والمِن المحتاب و والدي المحتاب المحتاب

5. अलिफ-लाम्-मीम-रा॰ तिल्क आयातुल्किताबि वल्लज़ी उन्ज़िल हलै क मिरब्बिकल्हक्कु व ला किन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून॰ अल्लाहुल्ल ज़ी र फ अस्समावाति बिग़ैरि अ म दिन तरौ न हा सुम्मस्त वा अललअर्शि व सख्व रश्यम स वल्कम र कुल्लुंय्यज्री लि अ जलिम मुसम्मा युदब्बिहल अम् र युफ्स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिकाइ रब्बिकुम तूकिनून॰ व हुवल्लज़ी मद्दल अर ज व ज अ ल फीहा रवासि य व अन्हारा॰ व मिन्

कुल्लिस् समराति ज अ ल फीहा ज़ी ज़ै निस्नै नि युग्शिल्लै लन् न हार इन्न फ़ी ज़ालि क ल आ यातिल लिक़ौमिय्य तफ़क्करून०

(पारा 13, रुक्अ 7)

खासियत- बागों की और तिजारत की तरक्की के लिए इन आयतों को ज़ैतून के चार पत्तों पर लिखकर मकान, दुकान या बाग के चारों कोनों में दफ्न कर दे, बहुत तरक्की और आबादी हो।

अल्हलीमु (बुर्दबार)

खासियत- अगर रईस आदमी इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़े, उसकी सरदारी ख़ूब जमे और राहत से रहे और अगर काग़ज़ पर लिखकर पानी से धोकर अपने पेशे के आलों और औज़ारों पर मले तो इस पेशे में बरकत हो। अगर कश्ती हो, डूबने से बची रहे। अगर जानवर हो हर आफ़त से बचा रहे।

خ تَا كُواادُعُ لَنَا مَ بَكَ بُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ طِقَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَأَفَارِضُ وَلَا بِكُرُّ ا عَوَانٌ بَنِينَ ذَالِكَ ا فَافْعَلُواْ مَا نُوْمَسُرُوْنَ ٥ قَالُواادُعُ كَسَنَا مَ بَلَكَ يُبَيِّنُ كُنَا مَا لُوُثُهَا ا قَالَ إِنَّ كَيْقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَى آءُ كُافِعٌ لَوْنُهَا سَسُرُّ النَّا ظِرْيَنَ مَعَالُواهُ عُ لَنَا مَا لَوْنُهَا اللهُ كَلَمَ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَى آءُ كُافِعٌ لَوْنُهَا سَسُرُّ النَّا ظِرْيَنَ مَعَالُولُوعُ لَنَا مَ بَنَّكَ يَبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبِقَرَ تَشَابَ مَا عَيْنَاء وَإِنَّ آنِ فَا اللهُ كَلَمُ هُنَدُونَ

7. कालुद् अल ना रब्ब क युबिय्यल ल ना माहि यं का ल इन है यक्लु इन हा ब क र तुल् ला फारिजुं व ला बिक्रन अवानुम बै न ज़िल क फ फ अ़ लू मा तुअ्मरून का लु द अ़ ल ना रब्ब क युबिय्यल ल ना मा लौनु हा का ल इन हू यक्लु इन्नहा ब क रतुन सफराउ फाकिउल्लौ न हा तसुर्ठन्नाज़िरीन कालुद ज ना रब्ब क युबिय्यल ल ना माहिय इन्नल ब क र तथाब ह अ लैना व इन्ना इन्या अल्लाहु ल मुहतदून ।

(पारा 1, रुक्अ 8)

ख़ासियत- जो श़ब्स कोई जानवर या लिबास या मेवा या और कोई चीज़ ख़रीदना चाहे और उसको मंज़ूर हो कि अच्छी चीज़ मिले तो उस चीज़ के देखने-भालने के वक़्त इन आयतों को पढ़ता रहे। इन्शा अल्लाह तआ़ला मनचाही चीज़ मिले।

ع إِنَّ مَرَبَّكُوُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ التَّمُواتِ وَالْاَمُضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ نُعَوَّا سُتُولى عَلَى الْعَرْشِ فَ اللَّهُ وَالْعَرْشِ اللَّهُ اللَّهُ وَعَرِيْنَا وَالْتَهْمَسَ وَالْقَرَ وَالنَّجُومُ مُسْتَخَلَّةٍ عَلَى الْعَرْشِ فَ يُعْشَى النَّهُ وَالنَّهُ وَمُسْتَخَلَّةٍ اللَّهُ مَسْ وَالْقَرَ وَالنَّهُ وَمُسْتَخَلَّةٍ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ وَمُسْتَخَلَّةٍ اللهُ مَنْ اللهُ وَمُسْتَخَلِّةٍ وَمُسْتَخَلِّةً وَمُرْسَعُ لَا مُنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

8. इन्न रब्बनुमुल्लाहु ल्लजी ख ल क स्समावाति वल अर ज फी सित्तित अय्यामिन सुम्मस्त वा अलल् अर्धि युग्शिल् लैलन् न हा र य त लुबुहु हसीसंव्व शशम स व ल क म र वन्नुजू म मुसख्ब रातिम बि अम्रिही अला ल हु ल खल्कु वल्अम्रु तबारकल् लाहु रब्बुल् आ ल मीन॰

(पारा 8, रुक्अ 14 )

ख़ासियत- अगर यह आयत सूरः बराअत की आख़िरी आयतों के साथ मकान, दुकान या अस्बाब व माल पर पढ़ दी जाए तो हर तरह की हिफाज़त रहे।

## 10. मज़दूर की मुश्किल आसान हो

ٱلْفُنَ خَفَّتَ اللهُ عَنْكُوْ وَعَلِوَ أَنَّ نِيْكُوْضَعْفًا ﴿ فَإِنْ تَكُنُ مِنْكُونِيًّا ثَقٌّ صَافَرَةً

تَعْلِبُوا مِاعْتَيْنِ \* وَانْ تَكُنُ مِنْكُوْلُفُ يَعْلِبُوا الْفَارِينِ اللَّهِ وَاللَّهُ مُعَالصًّا بِرِينَ अल्आ न ख़फ़फ़ललाहु अन्कुम व अ़िल म अन्न फी कुम ज़अ़ फ़ा

फइंय्यकुम् मिन्कुम मि अतुन साबिरतुंय् यग लिब् मि अतैनि व इंय्यकुम् मिन्कुम अल्फुंय्यग़लिबू अल्फैनि बिइज़्निल्लाहि वल्लाहु म अस्साबिरीनः

(पारा 10, रुकूअ 5)

खासियत- बोझ उठाने वाले और मुश्किल काम करने वाले अगर इस आयत को जुमा की अस्र से शुरू करके अगले जुमे की नमाज पर ख़त्म करें, पांचों नमाज़ों के बाद और कामों से फ़ारिंग होने के बाद पढ़ा करें, तो काम में तख़्क़ीफ़ और आसानी हर किस्म की हासिल हो।

## 11. बला व मुसीबत से नजात हासिल होना

حَسَّبُنَااللهُ وَنَغِمَ الْوَكِيْلُ

हस्बुनल्लाहु व निअ़् मल वकील, (पारा 4, रुकुअ 9) तर्जुमा- हमकों हक तआ़ला काफी है और वही सब काम सुपुर्द करने के लिये अच्छा है।

खासियत- जो कोई किसी मुसीबत और बला में मुब्तला हो, इस आयत को पढ़ा करे, इन्शा अल्लाह तआ़ला उसकी मुसीबत जाती रहेगी।

آيْ مُنَّنِي الطُّهُ وَآنْتَ أَرْحَدُ الرَّاحِمِينَ٥

2. अन्नी मस्सनियज्जुर्ह व अन् त अर्हमूर्राहिमीनः

(पारा 17, रुकुअ 6)

तर्जुमा- मुझको यह तक्लीफ पहुंच रही है और आप सब मेहरबानों

से ज्यादा मेहरबान हैं।

**ख़ासियत-** बला और मुसीबत के वक्त पढ़े, इन्शा अल्लाह तआ़ला

नजात होगी।
12. दुआ़ क़ुबूल होने के लिये

إِنَّ فِي حَلْقِ التَّمْوَاتِ وَالْاَمْنِي وَالْحُيْلَاتِ الَّيْلُ وَالنَّهَايَ لا يُعِي لِأُولِ الْأَلْبَابِ اللَّذِيْنَ يَدُ كُرُونَ اللَّهَ يَيَامًا وَتُعُودًا وَعَلَ حُنُوبِهِمْ وَيَتَدَكَّرُ وُنَ فِي حَلْقِ التَمْوَاتِ وَالْرَرُضِ عَ مَبَّنَامَاخَلَفْتَ هٰذَابَاطِلاَء سُبُعَانَكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِه سَبِيغَا مُنَادِيًا يُثَنَادِئَ الْإِيْمَانِ أَنْ الْمِثْنَا بِرَيْكُوفَا مَنَاكُ مُرْبَنَا فَاغْوَلُكَ أُوثَبَ وُكُوزً عَنَّاسَيِّتَاتِنَا وَتَوَقَّنَامَعَ الْحَهُوَايِنَ وَبَنَاوَاتِنَامَا وَعَلْمَشَّنَاعَلِى مُسُلِفَ وَلَعُهُوْنَا يَوْمَ الْعِيلَةِ وَإِنَّكَ لَا تُعُلِفُ الْمِيْعَادَة فَاسْتَجَابَ لَهُ حُرَّبُهُ حُوْآنِ لَا أَصِيعُ عَمَلَ عَامِلِ قِنْكُورُمِنْ ذَكِيَ أَوْانُنْ فِي بَعُضُكُرُ مِينَ الْعِضِ \* فَالَّذِينُ مَا جَرُوْا وَأُخْرِهُا مِنْ دِيَاسِ هِـمْ وَ أُودُوُ إِنْ سَبِيلِيْ وَمَانَلُوا وَفُيسَلُوا كُحُفِرَنَّ عَهُمُ سَيَارُهِمْ وَلَادُخِلَنَّهُ مُحَجِّنَّتٍ تَجْرِئ مِنْ تَحْيَمَا الْاَنْهَارُهُ تَوَاجًا مِّنْ عِنْدِاللَّهُ وَاللَّهُ عِنْدَ أَحُسُنُ النَّوَابِ وَكَابَعُكَ نَلْقَ تَعَلَّبُ الْمِلْ بُنَ حَعَمُ وُافِي الْبِدَادِ وَمَتَاعً ` ظِيسُكَ مَن نُحَقَّمَا وَاهُمُ حَجَمَةَ لَكُومُ وَمِيثُسَ لِلُهَادُهُ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوَا مَ بَهُو كُهُمُ جَنْتُ تَحْ مِي مِنْ تَحْتِهَا لَكَ نَهَا لُخَلِدِينَ فِهَا نُزُلاَّ مِيِّنُ عِنْدِ اللهِ ط وَمَاعِنْدَ اللهِ عَيْرٌ لْلُابْرَابِ ٥ وَإِنَّ مِنْ آهُلِ الْحِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَّاكُوزَلَ الْيُكُذُ وَمَآانُ إِن إِلَيْهُمْ خَاشِعِيْنَ مِلْهِ الْآيَتُ تُرُونَ بِابْتِ اللهِ شَمَنَّا عَلِيلًا الْآلِكَ لَهُ مُ آجُرُهُ مُوعِنْ لَا مَ يِهِ مُوانَّ اللهُ سَمِ يُعُ الْحِسَابِ ٥ يَا أَبُهَا ٱلَّذِيْنَ امَنُوااصُيِرُوُ اوَمَايِرُوا وَرَابِطُواتَ وَاتَّقُواللهُ لَعَلَّمُ لُلُونَهُ لِعُونَ كُ

इन्न फी ख़ल्किस्समावाति वल्अर्जि विस्तिलाफिल्लैलि वन्नहारि लआयातिल् लिउलिल् अल्बाबि॰ अल्लजी न यज्कुरू नल्ला ह कियामंब्व कुअूरंव्व अ ला जुनूबिहिम व य त फक्करू न फी ख़िल्क स्समावातिवल अर्जि रब्ब ना मा ख़ लकृ त हा जा बातिलन सुब्हा न क फ किना अज़ाबन्नारि॰ रब्ब ना इन्न क मन तुद ख़िलिन्ना र फ़ क़द अख़ज़ैतहू व मा लिज़्ज़ालिमी न मिन अन्सा र॰ रब्बना इन्न ना समिअ़ ना मुनादियंय्युनादी लिल् ईमानि अन् आमिनू बिरब्बिकुम फ आमन्ना रब्ब ना फ़ग़् फिर ल ना जुनूबना व किफ्फर अन्ना सिय्य आतिना व तवफ्फना मञ्जल् अबरारि॰ रब्ब ना व आति ना मा व अत्त ना अ़ला रुसुलि क वला तुख़्ज़ि ना यौमल कियाम ति इन्न क ला तुर्विल्फुल मीआदि॰ फस्तजा ब लहु म रब्बु हुम अन्नी ला उजीुअ अ म ल आमिलिम मिन्कुम मिन ज़ क रिन औ उन्सा बअजुकुम मिम् बाज़िन फल्ल ज़ी न हा ज रू व उख़्रि जू मिन दियारिहिम व ऊ ज़ू फ़ी सबीली व कातल् व कुतिलू ल उकिफफरन्न अन्हुम सय्यि आतिहिम व ल उद्खिलन्न हुम जन्नातिन तजरी मिन तह्ति ह ल अन्हारु सवाबम् मिन अिन्दिल्लाहि वल्लाहु इन्द हू हुस्नुस्सवाब॰ ला यगुर्रन्न क तकल्लु बुल् लज़ी न क फ रू फ़िल बिलादि मताउन कलीलुन् सु म् म मा वाहुम जहन्न मु व बिसल मिहाद॰ लाकिनिल्लजीनत्त कौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तह्तिहल अन्हारु खालिदी न फी हा नु ज़ु ल म मिन अिन्दिल्लाहि व मा अिन्दल्लाहि ख़ैरुल लिल् अब्रारि॰ व इन्न मिन अह्लिल् किताबि लमंय्यूमिनु बिल्लाहि व मा उन्जि ल इलैकुम व मा उन्जि ल इलैहिम खाशिईन लिल्लाहि ला यशतरू न बि आयातिल्लाहि स म न न कली लन् उलाइ क लहुम अज्रुहुम इन्द रिब्बहिम इन्नल्ला ह सरीउल हिसाब॰ या अय्युहल्ल्ज़ी न आम नूस्बिरू व साबिरू व राबितू वत्त क़ुल्ला ह लअ़ल्लकुम तुफ़ लि हून。

(पारा 4, रुक्अ 11)

खासियत- रसूले मक्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तहज्जुद की नमाज़ के बाद इस रुकूअ को पढ़ा करते थे, इससे बढ़ कर और क्या फज़ीलत होगी कि आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इसको पढ़ा करते थे। इसको उस वक्त पढ़ कर जो दुआ मांगे इन्शा अल्लाह तआ़ला पूरी होगी।

مَ وَإِذَاجَاءَتُهُمُ أَيَةً قَالُوا لَنَ يُؤْمِنَ حَتَى نُؤُنَ مِثْلَ مَا أُوْتِي مُسُلُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

2. व इ ज़ा जा अत् हुम आयतुन का लू लन नू मि न हत्ता नूता मिस्ल मा ऊतिय रुसुलुल्लाहि अल्लाहु आल मु है सु यज्अलू रिसा ल त हू० (पारा ८ रुकूअ 2)

तर्जुमा - और जब इनको कोई आयत पहुँचती है तो कहते हैं कि हम हर्गिज़ ईमान नहीं लायेंगे जब तक कि हम को भी ऐसी ही चीज़ न दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गयी है, इस मौके को तो ख़ुदा ही ख़ूब जानता है।

**ख़ासियत-** जहां पैग़ाम भेजना हो, इन दो आयतों में लफ़्ज़ अल्लाह दो जगह मिला हुआ है। जो शख़्स इन दोनों लफ़्ज़ अल्लाह के दर्मियान दुआ़ मांगे इन्शा अल्लाह तआ़ला वह ज़रूर क़ुबूल हो जाए।

مَنْ فَقُلُتُ اسْتَغْفِرُ وَا مَ بَكُونُ اللَّهُ كَانَ غَفَارًا ٥ يُتُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُورُ يَسَدُدَا رُاهُ قَرْيُمُدِدُ كُورُ بِهِ مُوَالٍ قَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ تَكُورُ عِنْتِ وَيَجْعَلَ كُثُمُ الْهَادَ ٥

3. फ़क़ुल्तुस् तिग्फ़रू रब्ब कुम इन्नहू का न ग़फ़्फ़ारंय् युर्सिलिस्समाअ अलैकुम मिद्रारंव्व युम्दिद् कुम बिअम्वालिंव्व बनी न व यज्अ़ल् लकु म जन्नातिंव्व यज्अ़ल्लकुम अन्हाराः (पारा 29, रुक्अ़ 9)

तर्जुमा- और मैंने कहा कि तुम अपने परवरिवार से गुनाह बख़ावाओ, बेशक वह बड़ा माफ करने वाला है। तुम पर ज़्यादा बारिश भेजेगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बाग लगा देगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। खासियत- कुछ लोग हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास आये। किसी ने पानी न बरसने की शिकायत की और किसी ने औलाद न होने की शिकायत की और किसी ने दूसरी ज़रूरत के लिए कहा। आपने सब के जवाब में फरमाया कि इस्तिग्फार किया करो। एक शब्स ने पूछा कि हज़रत! इसकी क्या वजह कि आपने सबको इस्तिग्फार ही के लिए फर्माया है। आपने जवाब में इन तीनों आयतों को पढ़ा और फरमाया कि देखो, अल्लाह तआ़ला ने अपने कलाम पाक में इसी को इर्शाद फ़रमाया है।

عَكَ اَللَّهُ كَآرَالَ مَ إِلَّا هُوَءَ اَئِنَ الْقَيَّوُمُ هُ لَا تَاخُذُهُ سِنَهُ قَاكَ نَوْمُ طُ لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْآرِادُنِ اللَّهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْآرِادُنِ اللَّهُ مَا فَي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْآرِادُنِ اللَّهِ اللَّهُ مَا السَّمُواتِ وَالْآرِادُنِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُاءُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّلْمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّالِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّلْمُ الللَّالَةُ الْمُؤْلِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّالِمُ اللْم

4. अल्लाहु ला इलाह इल्ला हुवल्हय्युल् क्य्यू मु ला ता ख़ु ज़ु हू सि न तुंच्व ला नौ मुन लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ि मन जल्लज़ी यश फ्अ़ इन्द हू इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बै न ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़ हुम व ला युहीतू न बिशैइम मिन् इल्मिही इल्ला बि मा शा अ व सि अ कुर्सिय्यु हुस्स मा वाति वल्अर्ज़ व ला यअूदुहू हिफ्ज़ुहुमा व हु व ल अलिय्युल अज़ीम॰ (पारा 3, ठकूअ 2)

तर्जुमा- अल्लाह (ऐसा है कि) उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। ज़िंदा है, संभालने वाला है, न उसको ऊंघ दबा सकती है और न नींद। उसी के मम्लूक हैं सब, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। ऐसा कौन शख़्स है जो उसके पास सिफारिश कर सके, बिना उसकी इजाज़त के। वह जानता है उनके तमाम हाज़िर व गायब हालात को और वह मौजूदात उसके मालूमात में से किसी चीज़ को अपने इल्म के इहाते में नहीं ला सकते, मगर जिस कदर चाहे, उसकी कुर्सी ने तमाम ज़मीनों और आसमानों को अपने घेरे में ले रखा है और अल्लाह तआ़ला को इन दोनों की हिफाज़त कुछ गरां नहीं गुजरती। वह आ़लीशान है।

ख़ासियत- जुमा के रोज़ नमाज़ असः के बाद तन्हाई में सत्तर बार पढ़ने से कल्ब (दिल) में अजीब कैफ़ियत पैदा होगी। इन हालात में जो दुआ़ करे क़ुबूल हो।

5. अस्समीअु (सुनने वाले)

ख़ासियत- जुमरात के रोज नमाज़े चाइत के बाद पांच सौ मर्तबा पढ़ कर जो दुआ़ करे क़ुबूल हो।

6. अलमुजीबु (क़ुबूल करने वाले)

**ख़ासियत-** दुआ़ के साथ इसका ज़िक करना दुआ़ की क़ुबूलियत की वजह है।

#### 13: ज़रूरत पूरी होना

1. सूर: यासीन

ख़वास- जिस ज़रूरत के लिए 41 बार पढ़े, वह पूरी हो, ख़ौफ़ज़दा हो अम्न में हो जाये, बीमार हो बीमारी से अच्छा हो जाये, या भूखा हो पेट भर जाये।

दीगर- सूर: यासीन में चार जगह लफ्ज़ 'अर्रहमान' आया है और तीन जगह लफ्ज़ अल्लाह और इसी तरह सूर: 'तबारकल्लज़ी' में, बस जो शब्स सूर: यासीन पढ़े और जहां लफ्ज़ रहमान आये दाहिने हाथ की एक जंगली बन्द कर ले और जहां लफ्ज़ अल्लाह आए, बाएं हाथ की उंगली बन्द कर ले, यहां तक कि सूर: के ख़त्म पर दाहिने हाथ की चार उंगलियां बन्द हो जायेंगी और बायें हाथ की तीन उंगलियां, फिर सूरः तबारकल्लज़ी पढ़े और लफ़्ज़ रहमान पर दाहिने हाथ की एक उंगली खोल दे और लफ़्ज़ अल्लाह पर बायें हाथ की उंगली खोल दे। उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी हों और दुआ़यें क़ुबूल हों और उंगलियों का खोलना-बन्द करना कन् उंगलयों से शुरू होगा।

2. पूरी सूर: अन्आम (पारा 7)

खासियत- जिस मुहिम और गरज के लिए चाहे इस सूरः को पढ़कर दुआ़ करे, इन्शा अल्लाह तआ़ला पूरी होगी।

3. नून और जितने मुक़त्तआ़त क़ुरआन शरीफ़ में हैं।

ख़ासियत- इन सब को अंगुश्तरी पर ख़ुदवा कर जो शख़्स अपने पास रखेगा तो इन्शा अल्लाह तआ़ला उसकी सब ज़रूरतें पूरी होंगी और ख़ैर व ख़ूबी से बसर होगी। پسُمِراللهِ الرَّحْمِيمَا ﴿ ٤٠٤

- 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बारह हज़ार बार इस तरह पढ़े कि जब एक हज़ार बार हो जाए, दो रक्अ़त पढ़कर अपनी ज़रूरत के वास्ते दुआ़ करे, फिर पढ़ना शुरू करे, एक हज़ार के बाद फिर इसी तरह दो रक्अ़त पढ़े, गरज़ इस तरह बारह हज़ार मर्तबा ख़त्म करे, इन्शा अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी होगी।

तवक्कल्तु व हु व रब्बुल अर्शिल अज़ीमः (पारा 11, रुकूअ 5)

ख़ासियत- हज़रत अबू दर्दा रिज़ि॰ से मन्कूल है कि जो शख़्स इस आयत को हर रोज़ सौ बार पढ़े, तमाम मुहिम्माते दुनिया व आख़िरत के लिए उसको काफ़ी है, और एक रिवायत में है कि वह शख़्स गिर पड़ने, इब मरने, सख़्त चोट लगने से न मरेगा। लैस बिन सज़ीद से मन्कूल है कि किसी शख़्स की रान में चोट लग गई थी, जिससे हड्डी टूट गई थी। कोई शख़्स उसके ख़्वाब में आया और कहा कि जिस मौक़े में दर्द है, उस जगह अपना हाथ रखकर यह आयत पढ़ो, उसकी रान अच्छी हो गई और उसकी ख़ासियत यह भी है कि उसको लिखकर, बांध कर जिस हाकिम के ख़ब्ह जिस काम के लिए जाये वह उसकी हाजत ख़ुदा के हुक्म के साथ पूरी करे।

7. दीगर- मुहम्मद बिन दस्तौविया से नकल किया गया है कि मैंने इमाम शाफ़ई की बियाज़ में उनके हाथ का लिखा हुआ देखा कि यह नमाज़े हाजत है हज़ार हाजत के वास्ते । हज़रत ख़िज़ ने किसी आबिद को सिखाई थी। दो रक्ज़त नफ़्ल पढ़े, अब्बल में सूर: फ़ातिहा एक बार और क़ुल या अय्युहल् काफ़िक न दस बार । दूसरी रक्ज़त में सूर: फ़ातिहा एक बार और कुल हुवल्लाहु ग्यारह बार, फिर सलाम फेर कर सज्दे में जाये और उसमें दस बार-

سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ يِلْهِ وَكُمْ إِلَى إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حُوْلَ وَلاَ فُوكَةَ إِلاَّ إِللهِ الْمَدِينَ الْمَعِلْمِينَ --- مَن تَنَّ البِنَافِ الدُنْ المَسْنَةَ قَ فِ الْإِخِرَةِ حَسَنةً وَقِنَ عَذَابَ النَّامِ "

सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि व ला इला है इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर व ला हौल व ला कुट्व त इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम और इस बार- रब्ब ना आतिना फिद्दुन्या हस न तंव्व फिल आख़ि रित हस न तंव्व किना अजाबन्नारि' पढ़ कर अपनी ज़रूरत मांगे। हकीम अबुल कासिम फरमाते हैं कि मैंने उस आबिद के पास कासिद भेजा कि मुझ को यह नमाज़ सिखलाइए। उन्होंने बतला दी। मैंने पढ़कर इल्म व हिक्मत की दुआ़ की। अल्लाह तआ़ला ने अता फरमाया और हजार ज़रूरतें मेरी पूरी फरमाई।

हकीम साहब फरमाते हैं कि जो शख़्स इस नमाज़ को पढ़ना चाहे, जुमा की रात में नहाए, पाक कपड़े पहने और आख़िर में ज़रूरत पूरी करने की नीयत से पढ़े, इन्शा अल्लाह वह ज़रूरत पूरी हो।

#### 14. ज़रूरत पूरी होने के अमल

इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि से नकल किया गया है कि हम किसी सफर में थे। एक नहर पर ठहरना हुआ। लोगों ने डराया कि यहां लुट जाते हैं। मेरे सब साथी वहां से चल दिए, मगर चूंकि मैं आयाते हिर्ज़ पढ़ा करता था, इसलिए वहां ठहरा रहा। जब रात हुई, अभी मैं सोने भी न पाया था कि कुछ आदमी नंगी तलवार लिए हुए आए, मगर मुझ तक न पहुंच सकते थे। जब सुबह को वहां से चला, एक शख़्स घोड़े पर सवार मिला और मुझ से कहा कि हम लोग रात में सौ बार से ज़्यादा तेरे पास आये, मगर बीच-बीच में एक लौहे की दीवार रोक बन जाती है। मैंने कहा कि यह उन आयात की बरकत है। उस शख़्स ने अह्द किया कि अब यह काम न कहंगा।

आयतें इस तरह हैं-

الكَيْرَةُ ذَالِكَ أَلِكِتْبُ لَا مَيْبَ مِنْ عِنْ لَمُ اللَّى لِلْمُتَّقِينَ أَهُ الَّذِينَ يُفْرُضُ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِـمَّا رَزَقْنَهُ مُرِينَيْفَتُونَ ٥ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا ٱنُوْلَ الِيُكَ وَمَا ٱنُوْلَ مِنْ تَبُلُكُ وَيَالُوا خِرَةِ هُمُ يُوْقِنُونَ ٥ أُولَاكَ عَلَاهُدَّى مِّنْ مَّ يَبِهِمُ وَ أُولَيْكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ٥ اَللَّهُ كَالِلْهَ إِلَّا هُوَ الْحَمُّ الْفَيْوَمُ وَلَأَاخُلُهُ سِينَةٌ وَلاَ نَوْدٌ مَا لَهُ مَا فِي التَّمُواَتِ أُومَا فِي الْآمُضِ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَتُفَعَمُ عِنْ لَا ٳ؆ٙؠٳڎؙڹؚ؋ؙؾڡ۫ڶٙؠؙؗڡٵۘڹؽؗڹۘٲۑؙؽؠؙؠؙۄؙۯڡٙٵڂٛڶڡٛ؋ؙٛۏ؆ڲؚ۫ڣۅؙؙؙٛٛٛڎڛؽٚؠ۫ٷۺؙۼڶؠ؋ٙٳڰۜ بِمَاشًاءٌ وْسَعَكُ رسِيُّهُ السَّمَوْتِ وَالْآرْضَ وَكَايَوُوهُ وَفُطُهُمَا وَهُوالْعَلَيُّ الْعَظِيْرُهُ لَآ إِخْرَا مَ فِي اللِّينِ عَ قَدُتَمَ يَنَ الرُّمَثُ لُ مِنَ الْغَيَّ عَ فَمَنُ يَكُفُرُ بِا لظَّاعُوْتِ وَيُؤْمِنَ مِاللَّهِ ﴿ فَقَلِّوالسَّمْسَكَ بِالْعُدُوةِ الْوُلْقَى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَاط وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيْرُقُ اللَّهُ وَلِي الَّذِينَ امَّنُوا يُخْرِجُهُ مُرِّينَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النَّوْمُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُواْ آوْلِياء هُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَنَهُمْ مِّنَ النَّوْتِي إِلَى الظُّلُمْتِ مَ أَوْلَكُ لَكَ أَصْعُبُ النَّا أَدْهُ مُونِهُمَا خَلِدُ وُنَ ٥ يِلْهِ مَا فِي السَّلْمَاتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ وَانَ نَبُو وَامَا فِي أَنْفُسِكُمُ أَوْ تُعَفِّرُ مِنْ أَسِبُكُورُ بِهِ اللَّهُ مَ فَيَغُفِرُ لِمِنْ يَسَكَعُ وَبُعَةِ بُ مَنُ يَشَاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَنْيً عَنِينًا مَا الرَّسُولُ بِمَا النَّالْ لَلَّهُ الْمُولَ البَيْ مِنْ رَّتِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَكُلُّ امْنَ بِاللهِ وَمَلَّعِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَلَيْكُمْ كَ نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ يِّنْ مُّ سُلِه تدوَقَالُوُ اسْمِعُنَا وَاطَعْنَا عُفُرَانَكَ مَ بِّنَا وَإِلَيْكُ الْمُصِيرُهِ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْتًا إِلَّا وُسْعَهَا اللَّهَ الْمَاكَتَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا احْتَدَبَتُ و رَبَّنَا لَا تُوَاحِلْ نَاآِنُ لَيْدِينَا آوُاخُطَانَا و رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنًا إِصْلَحَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْدِنَاهِ مَرَبِّنَا وَلاَ عُمَيِّلُنَا مَا لا لَمَاقَة

كَنَابِ، ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَمَهُ وَاغْفِ رُلْنَا وَمَهُ وَالْهِ صَمَّنَا وَمَهُ أَنْتُ مَنْكَانَا فَانْفُكُونَا عَلَى الْقُوْمِ الْكُفِي إِنْ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلْمُ إِن وَالْأَمْضَ فَ سِنَّةِ ٱبَّامِ سُكَّرًا سُنَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَن يُغُشِى ٱلَّيْكَ النَّلَهَارَيْطُلُهُ يَعْشِكُمُ وَّالشَّهُسَ وَالْعَمَّوَوَالِنَّجُوْمَ مُسَخَّرَاتِ لِياَمُرِهِ ﴿ اَلاَكَ هُ الْحَلْقُ وَالْإَمْرُ تَسَالِكَ اللهُ مَن ثِ الْعَلِمَ نُن ٥ أَدُعُوْا مَ بَكُرُ تَصَرُّعًا وَخَفْيَةً ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعُتَكِينَ ٥ دَلَا تُفُسِدُهُ وَافِي أَلِاَ مُرْضِ بَعْ لَواصْلاَحِهَا وَادْعُوْهُ خُوفًا وَّطَمَعًا مِإِنَّ مَ**حْمَتَ اللهِ** تَرِيْبُ مِّنَ الْهُحْسِنِينَ ٥ قُلِ ادْعُواللّهَ آدِ ادْعُوالرَّحْمُ مَّ أَيَّا مَّا تَدْ عُواْفَكُهُ الْكَسُمَا ۗ وُالْمَسُنَى \* وَلَا تَجَهُرُبِصَلاَ تِلْقَ وَلاَ ثَخَافِتُ بِهَا وَالْبَيْعِبَسُ ذَالكَ سَبِيْلًاه وَقُلِ الْحَمْدُيلَةِ الَّذِي لَمُ لَمُ يَكِّينُ وَلَكَّا وَلَمُ يَكُن لَّى مُ شَكِرُوكَ فِي الْمُلُكِ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ وَلِيُّ فِنَ الذُّلِ وَكَيِّرُهُ تَصْبِيرًا ٥ وَالصَّفَتِ صَفَّاهُ فَالزَّاجِ َراتِ نَجْرًاهُ فَالتَّلِيْتِ ذِكَّرًا ° إِنَّ إِللْهَكُمُّ لَوَاَحِدًا ثُهُ مَرَبُ الشَّهُ وَالدَّرُضِ وَمَابَئِهَ هُمَّا وَرَبُّ الْشَارِقِ ﴾ إنَّا مَرَبَّنًا التَّمَاءُ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ إِنْكَوَاكِبِهُ وَحِفُظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدَةً لا يَتَتَمَّعُوْنَ إِلَى الْمُلَاءِ الْمَا عَلَى وَيُقَلَّدَ فَوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ٥ دُحُورُ مَا وَ لَهُمْ عَذَابٌ قَاصِبُ ٥ إِلَّامَنْ خَطِفَ الْنَطْفَةَ فَاتَبْعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبُهِ فَاسْتَفْتِهُمُ آهُدُمُ اِسْتَ ثُ خَلْقًا آمُ مَّنْ خَلَقْنَا م إِنَّا خَلَقْنَاهُ مُرْمِّنُ طِيْنِ الْآزِبِ مَيَامَعُشَرَا لِحِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَامِ السُّفُواتِ وَالْآمُرْضِ فَانْفُذُ وَا وَكَانَفُهُ وَكَا إِلَّا سِلْطَانِ وَفَي آيٌّ الكَّمْ مَ يَكِمُمَا تُكُذِّ بِنِ ٥ يُرُسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَّاظٌ مِنْ نَا بِإِذَّ فَأَمَّ فَلَا تَنْصَيرَانِ

كُوْانْزَلْنَاهْ لَالْقُرْانَ عَلَى جَبِلِ لَرَأَيْتَ وَخَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ
الله م وَيِلْكَ الْرَمْثَالُ نَصُرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيَّةً فَصَرُوْنَ ٥ هُوَاللهُ
الله م وَيِلْكَ الْرَمْثَالُ نَصُرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيَّةً فَصَرُوْنَ ٥ هُوَاللهُ
اللّه فَي الرَّمْ الرَّهُ مَا الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ المُهُ يُمِنُ الْمَعْرَاللهُ الْحَالِثُ الْعَذَةُ وَسُلَا اللهُ الْمَعْرَاللهُ الْحَالِثُ الْعَدْرُيُ الْمُعَلِّمُ وَاللهُ الْحَالِثُ الْمَعْرَاللهُ الْحَالِثُ الْمَعْرَاللهُ الْحَالِثُ الْمَعْرَاللهُ الْحَالِثُ الْمَعْرَاللهُ الْحَالِثُ الْمَعْرَالِ اللهُ الْمُعْرَالِثُ اللهُ الْمَعْرَاللهُ الْحَالِثُ الْمَعْرَاللهُ الْحَالِثُ الْمُعْرَالِثُ اللهُ الْمُعْرَالِ اللهُ الْمَعْرَالِ اللهُ الْمُعْرَالِ اللهُ اللهُ الْمُعْرَالِ اللهُ الْمُعْرَالِ اللهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ اللهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالِ اللهُ اللهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِلْ اللهُ اللهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ السَلْمُ اللّهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلِقُ اللْمُعِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا

ये 33 आयतें हैं। इनके पढ़ने से आसेब व दिरदे, चोर और हर किस्म को बला और आफत दूर हो जाती है। कहा गया है कि इनमें सौ बीमारियों से शिफा है। मुहम्मद बिन अली फरमाते हैं कि हमारे एक बूढ़े को फालिज हो गया था, उस पर ये आयतें पढ़ी, उनको शिफा हो गयी।

अ-हक्कु (सज़ावारे ख़ुदाई)

खासियत- एक चौकोर (वर्ग) काग़ज़ के चारों कोनों पर लिखकर उसको हथेली पर रखकर रात के आख़िरी हिस्से में आसमान की तरफ हाथ उठाये तो मुहिम्मों में किफायत हो।

10. अल-वकीलु (कार साज़)

खासियत- हर ज़रूरत के लिए इसकी ज़्यादती फायदा देती है। 11. अल मुक्तदिर (क़ुदरत वाले)

खासियत- जब सो कर उठे इसे ज़्यादा पढ़े तो जो उसकी मुराद हो, उसका उपाय अल्लाह तआ़ला आसान कर दे।

# आमाले क़ुरआनी यानी ख़वास्से फ़ुर्क़ानी दूसरा हिस्सा

#### 1. इल्म की तरक्क़ी और ज़ेहन का बढ़ना

رَبِّا السَّرَ ﴿ فِي صَدْمِى ٥ وَمَيْتِ لِلْ أَمْرِى ٥ وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِّنَ لِبَانِي ۗ وَيَفْقَهُ وَاقَوْلِ ٥ رَاحْلُلُ عُقْدَةً مِّنَ لِبَانِي ۗ وَيَفْقَهُ وَاقَوْلِ ٥ रिब्बिशरह ली सद्री व यास्सिर ली अम्री वह्लुल उक्दतम मिल्लिसानी यफ्कृह कौली० (पारा 16, रुकूअ 11)

तर्जुमा- ऐ मेरे परवरियार ! मेरा हौसला बढ़ा दीजिए और मेरा (यह) काम (तब्लीग का) आसान फरमा दीजिए और मेरी ज़बान से गिरह (हकलेपन को) हटा दीजिए, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें।

ख़ासियत- इल्म की तरक्की और ज़ेहन के बढ़ने के लिए हर दिन सुबह की नमाज़ के बाद बीस बार पढ़ा करे, आज़माया हुआ है-

रिष्या 16, रुकूअ 15) مَتِّ زِدُنِي عِلْمًا ﴿ पारा 16, रुकूअ 15)

तर्जुमा- ऐ मेरे रब! मेरा इल्म बढ़ादे! ज़ासियत- इल्म की तरक्की के लिए हर नमाज़ के बाद जिस क़दर हो सके, पढ़ा करे

الاستحاث المحكمة المائه شُمْ فَصِّلَتُ مِنْ لَان حَلْمُ وَالْ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

2. अलिफ-लाम-रा किताबुन उह्निकमत आयातुहू सुम् म फुस्सिलत मिल्लदुन हकीमिन खबीर॰ अल्ला तअ्बुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुंव बशीर॰व अनिस्तिग्फिरू रब्बकुम सुम् म तूबू इलैहि युमत्तिअ्कुम मताअन ह स ना,इला अ ज लिम मुसम्मांव्व युअ्ति कुल् ल ज़ी फ़ज़्लिन फ़ज़्लहू व इन तवल्लौ फ़ इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ा ब यौमिनकबीर॰ इलल्लाहि मर्जिअुकुम व हु व अलाकुल्लि शैइन कदीर॰

(पारा 11, रुक्अ 17)

तर्जुमा- अलिफ-लाम-रा। यह (क़ुरआन) ऐसी किताब है कि इसकी आयतें (दलील से) मज़बूत की गयी हैं, फिर साफ़-साफ़ (भी) बयान की गयी हैं। (वह किताब ऐसी है कि) एक हकीम, बाख़बर (यानी अल्लाह तआ़ला) की तरफ से यह (है) कि अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और ख़ुशख़बरी देने वाला हूं और यह कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ़ कराओ, फिर उसकी तरफ़ मुतवज्जह रहो। वह तुमको वक्ते मुक्रर्रा तक (दुनिया में)

ख़ुशी-ऐश देगा और (आख़िरत में) हर ज़्यादा अ़मल करने वाले को ज़्यादा सवाब देगा, और अगर (ईमान लाने से) तुम लोग कतराते रहे तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अ़ज़ाब का अंदेशा है। तुम (सब) को अल्लाह ही के पास जाना है और वह हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखता है। ख़ासियत- हरी अवीं के पत्ते पर सूरज निकलने के वक्त मुश्क व गुलाब से लिख कर जिस कुएं से इस अवीं में पानी दिया जाता हो, उसके पानी से धोकर चार दिन तक सुबह व शाम पिए, तालीमे क़ुरआन व इल्म व हाफ़िज़ा और ज़ेहन में तरक्की व आसानी हो और ख़ूब दिल खुल जाए।

### रोजगार लगना और निकाह का पैगाम मंजूर होना

1. रजब की नौचन्दी जुमरात को चांदी के नगीने पर यह हर्फ खुदवा कर पहने, तो हर डर से अम्न में रहे। अगर हाकिम के पास जाए, तो उस की क़द्र हो और सब काम पूरे हों और ग़जब नाक आदमी के सर पर हाथ फेर दे, तो उसका गुस्सा जाता रहे और अगर प्यास की तेजी में उसको चूस ले तो सुकून हो जाए और अगर बारिश के पानी में उसको रात के वक्त डाल कर सुबह को नहार-मुंह पिए तो हाफिजा मज़बूत हो जाए और जो बेकार आदमी पहने, काम से लग जाए और मिरगी वाले को पहना दिया जाए तो मिरगी जाती रहे। वे हुक्फ ये हैं।

ط النقر القض النقل كلها عض المله اللس المسقر المستقر التقض النقل قرن والقلود ما يسطر والتكود ما يسطر والتكود ما يسلم والتكود ما يستقر التقليم والتكود التقليم والتقليم والتقل

<sup>(1)</sup> अलिफ़-लाम-मीम, अलिफ़-लाम-मीम-स्वाद, अलिफ़-लाम-मीम-

रा\_काफ़-हा-या-ऐन-स्वाद, ता-हा, ता-सीन, ता-सीन-मीम, या-सीन, स्वाद, हा-मीम, ऐन-सीन-काफ़, काफ़, नून वल कलिम व मा यस्तुरून०

2. कुल इन्नल फुज़् ल बियदिल्लाहि युअ्तीहि मंय्यशाउ वल्लाहु वासिअुन अलीम॰ यख़्तस्सु बिरहमतिही मंय्यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम॰ (पारा ३, रुक्आ़ 16)

तर्जुमा- आप कह दीजिए कि बेशक फ़ज़्ल तो ख़ुदा के कब्ज़े में है, वह उसको जिसे चाहें अता फ़रमायें और अल्लाह तआ़ला बड़ी वुस्अ़त वाले हैं, ख़ुब जानने वाले हैं। ख़ास कर देते हैं अपनी रहमत व फ़ज़्ल के साथ जिसको चाहें और अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल वाले हैं।

ख़ासियत- जुमरात के दिन, वुज़ू करके किसी किस्मती आदमी के कुर्ते के टुकड़े पर इस आयत को लिखकर दुकान या मकान या ख़रीद व फ़रोख़्त की जगह में लटकाये, ख़ूब आमदनी होगी।

- अल-बदीअु (ईजाद करने वाले)।
   खासियत- इसको हजार बार पढ़े तो हाजत पूरी हो और खतरा दूर हो।
- 4. दीगर- और इसको किसी काग़ज़ पर लिख कर किसी बेकार आदमी के बाजू पर बांध दिया जाए, बा कार हो जाए या जिसने कहीं निकाह का पैग़ाम भेजा हो, उसके बाजू पर बांध दिया जाए, उसका पैग़ाम मंजूर हो जाए।

ه وَقَالَ الْمَلِكُ اغْتُونِ يَهِ اَسْتَغُلِصُ مُلِنَفُينَ قَلَمَا كَلَمَهُ قَالَ الْمَلْكُ قَالَ الْمَعْلَى الْمَرْضِ اللَّهُ مَتَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْ

5. पारा 13 रुक्अ 1 'व कालल मिलकुअतूनी से अज्रल मुह्सिनीन० तक। तर्जुमा- और (सुन कर) बादशाह ने कहा कि उन को मेरे पास लाओ, मैं उनको खास अपने लिए रखूंगा, पस जब बादशाह ने उन से बातें कीं तो बादशाह ने कहा कि तुम हमारे नज़दीक आज (से) बड़े इज़्ज़तदार और एतबारी हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुल्की ख़ज़ानों पर मुझ को लगा दीजिए मैं हिफ़ाज़त रखूंगा और ख़ूब जानकार हूं। और हमने ऐसे तौर पर यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) को बा-इख़्तियार बना दिया कि उसमें जहां चाहें, रहें-सहें, हम जिस पर चाहें, अपनी इनायत मुतवज्जह कर दें और हम नेकी करने वालों का अज़ बर्बाद नहीं करते।

खासियत- जिस को रोजगार न मिलता हो, या रोजगार से मुअत्तल हो गया हो, महीने में जो अव्वल जुमरात और जुमा आये, उनमें रोज़ा रखे और जुमा की रात में बिस्तर पर लेटते वक्त यह सूर: पढ़े, फिर जुमा के दिन जुहर और अस के दर्मियान इस सूर: को लिखे फिर इफ्तार कर के इस सूर: को पढ़े, फिर इशा पढ़ कर इस सूर: को पढ़े, फिर बिस्तर पर ज कर इस सूर: को पढ़े और सौ बार 'ला इला ह इल्लल्लाह' कहे और सौ बार अल्लाहु अक्बर और सौ बार अल-हम्दू लिल्लाह और सौ बार सुद्धानल्लाह और सौ बार इस्तिग्फार और सौ बार दरूद शरीफ पढ़ कर सो रहे। जब सुबह हो घर से निकल कर लिखी हुई सूर: को तावीज़ बना कर बांध ले और पक्का इरादा और नीयत करे कि किसी पर कभी ज़ुल्म न करूंगा और अपने हक से ज्यादती न करूंगा इन्शाअल्लाह तज़ाला जल्द ही रोज़गार से लग जाए। जो शख़्स पढ़ना न जानता हो, वह लिखे हुए को सर के तले रख ले, बाकी लाइलाह इल्लल्लाह' पहले की तरह कहे।

### 3. हमेशा ख़ुश रहना, गम का दूर होना

 व मा ज अ ल हुल्लाहु इल्ला बुश्रा व लि तत्मइन् न बिही कुलूबुकुम व मन्नस्र इल्ला मिन अिन्दिल्लाहि इन्नल्ला ह अज़ीजुन हकीम。 (पारा 9, रुक्स 15)

तर्जुमा- और अल्लाह तआ़ला ने यह मदद सिर्फ (इस हिक्मत) के लिए की कि (ग़लबे की) ख़ुशख़बरी हो और ताकि तुम्हारे दिलों को करार हो जाए और मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से हैं, जो कि ज़बरदस्त हिक्मत वाले हैं।

ख़ासियत- रमज़ान की 27 वीं को एक पर्चे पर यह आयत लिख कर अंगूठी के नगीने के नीचे रख ले तो हमेशा महफ़ूज़, ख़ुश और कामियाब रहे।

2. सूर: नूह- (पारा 29) खासियत- हर किस्म की ज़रूरत पूरी करने के लिए और गम व वहम के दूर करने के लिए फायदेमंद है।

डर दूर करने के लिए एक और- इब्नुल कल्बी से नक्ल किया गया है कि किसी ने किसी शब्स को क्रल की धमकी दी। उसको डर हुआ, उसने किसी आ़लिम से ज़िक्र किया। उन्होंने फरमाया कि घर से निकलने से पहले सूर: यासीन पढ़ लिया करो, फिर घर से निकला करो। वह शब्स ऐसा ही करता था और जब अपने दुश्मन के सामने आता था, उसको हरगिज नज़र न आता था।

3. अस्सबूरु (सब्र करने वाले)

ख़ासियत- सूरज निकलने से पहले सौ बार पढ़े तो कोई तक्लीफ़ न पहुंचे।

अल-बाकी (हमेशा रहने वाले)
 खासियत- हज़ार बार पढ़े तो ज़रूर गृम से ख़लासी हो।

 अल-वारिसु (मालिक)
 खासियत- मिरिब इशा के दिमियान हज़ार बार पढ़े तो हैरानी दूर हो।

#### 4. मुश्किल आसान होना

अल्लाहु (अल्लाह)

ख़ासियत- जो शख़्स हज़ार बार रोज़ाना पढ़े, अल्लाह तआ़ला उसको कमाल दर्जे का यकीन नसीब फरमायें और जो आदमी जुमा के दिन जुमा की नमाज़ से पहले पाक व साफ हो कर ख़लवत (तन्हाई) में दो सी बार पढ़े, उसकी मुश्किल आसान हो और जिस मरीज़ के इलाज से डाक्टर आजिज़ आ गये हों, उस पर पढ़ा जाए तो अच्छा हो जाए, बशर्ते कि मीत का वक्त न आ गया हो।

#### 5. मुराद पूरी होना

1. अल-मुअ्ती (देने वाले)

ख़ासियत- हर मुराद हासिल होने के लिए फ़ायदेमंद है।

2. अल-मानिउ (रोकने वाले)

खासियत- जो अपनी मुराद तक पहुंच न सके, इसको सुबह व शाम पढ़ा करे, मुराद हासिल हो।

3. अल-हफीजु (निगहबान)

ख़ासियत- इसका ज़िक्र करने वाला या लिख कर पास रखने वाला ख़ौफ़ से बचा रहे। अगर दिरंदों के दिमयान सो रहे, तो नुक्सान न पहुंचे।

4. अल-मुकीतु (क़ुव्वत यानी ताकृत देने वाले)

ख़ासियत- अगर रोज़ेदार इसको मिट्टी पर पढ़ कर या लिख कर इसको तर करके सूंघे तो ताकृत व ग़िज़ाइयत (पौष्टिकता) हासिल हो और अगर मुसाफ़िर कूज़े पर सात बार पढ़ कर , फिर उसको लिख कर उससे पानी पिया करे तो सफ़र की वह्शत (घबराहट) से बचा रहे।

5. अर-रक़ीबु (निगहबान)

खासियत- इसके ज़िक्र करने से माल व अयाल महफ़ूज़ रहे और जिसकी कोई चीज़ गुम हो जाए, इसको पढ़े तो वह इन्शाअल्लाह तआ़ला मिल जाए और अगर हमल के गिरने का अन्देशा हो तो इसको सात बार पढ़े तो न गिरे और सफ़र के वक़्त जिस बाल-बच्चे की तरफ़ से फ़िक्र हो, उसकी गरदन पर हाथ रख कर सात बार पढ़े तो अम्न व चैन से रहे।

6. हर मुसीबत से बचाव के लिए

عل آمن الرّسُولُ بِهَ آكُنِ لَ السّهِ مِن مَّ بِهِ وَالْمُوْمِنُونَ طَحُلُ ا مَن اللهِ وَمَلْ اللهُ وَمُلْ اللهِ وَمَلْ اللهُ وَمُلْ اللهِ وَاللهِ وَلهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

**ख़ासियत-** जो श़ब्स ये सब आयतें पढ़ कर सो रहे तो इन्शाअल्लाह तआ़ला चोर और हर चीज़ से महफ़्ज़ रहेगा।

2. अबू जाफर नुहास ने यह हदीस नकल की है कि आयतल कुर्सी और सूर: आराफ, सूर: साफ्फात व सूर: रहमान की ये आयतें-

إِنَّى مَ بَعَكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاؤِي وَالْاَسُ فِي سِنَّةِ اَيَّا مِر تُعَلَّسْتَهَى عَلَى الْمَرْشِ فَ يُغَيْى الَّيْلَ النَّهَا مَرَعُلْبُكُ حَثِيثًا وَ التَّمْسَ وَالْتَمَرَ وَالنَّجُورُ مَسْتَخْرَاتِ لِمَا مُروع وَ الآلَ الْمَالْخَلْقُ وَالْرَمْثُو فَ سَبَامَ كَ اللهُ لَتُلْكَ الْمَالِيَةِ الْمُعْتَدِيثَ وَ وَلاَ تَشْيلُ وَالْمَالِيَةِ الْمُعْتَدِيثَ وَ وَلاَ تَشْيلُ وَالْمَا الْدَعُواْسَ بَعْتَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُولُ خَوْقًا وَطَعَمًا وَإِنَّ وَمِعْتَ اللهِ فَتَرِيبُ فَي الْمُعْتَدِيثَ اللهِ فَتَرِيبُ فَي اللهِ فَتَرْتُ اللهِ فَتَرِيبُ فَي اللهِ فَتَرِيبُ فَي اللهِ فَتَرِيبُ اللهِ فَتَرِيبُ فَي اللهِ فَتَرِيبُ فَي اللهِ فَتَرِيبُ اللهِ فَتَوْلِيبُ فَي اللهِ فَاللهِ فَتَوْلِي اللهُ اللهُ فَتَرِيبُ فَي اللهُ اللهِ فَتَرِيبُ فَي اللهِ فَتَوْلِيبُ فَي اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَتَرِيبُ فَي اللهِ فَتَرِيبُ فَي اللهُ اللهِ فَتَوْلِيلُ اللهِ فَالْمُولُونُ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَتَرْتُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فَيْعِيبُ اللهُ فَاللّهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَيْنُا اللّهُ فَاللّهُ فَيْمُ اللهُ فَيْعِيبُ اللهُ فَالْمُ اللهُ فَي اللهُ فَلْمُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَيْمُ اللّهُ فَيْمُ اللّهُ فَالْمُنْ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَلَاللهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَالْمُنْ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَلْمِيلُونُ اللّهُ فَاللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَلِيلُولُونُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللْمُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّ

وَ الصَّلَا الصَّلَمَ الصَّلَا الصَّلَا الصَّلَا الصَّلَا الصَّلَا الصَّلِياتِ ذِكَرًا اللهِ الصَّلَا الصَّلْمَ السَّلْمَ الصَّلْمَ الصَّلْمَ السَّلْمَ الصَّلْمَ الصَّلْمَ السَّلْمَ السَّمِيْ السَّمِيْلِمُ السَّمِيْ السَّمِيْ السَّمِيْ السَّمِيْ السَّمِيْ السَّمِيْلِيْ السَّمِيْ السَّمِيْ السَّمِيْ السَّمِيْ السَّمِيْلِيْ السَّمِيْ السَّمِيْلِيْ السَامِيْلِيْ الْمَالِمُ الْمَامِيْلُولِ السَّمِيْلِيْ الْمَالِمُ السَّمِيْلِيْلِمُ السَّمِيْلِمِيْلِمُ السَّمِيْلِيْلِمِيْلِمُ السَّمِيْلِمِيْلِمُ السَّمِيْلِمِيْلِمُ الْمَامِيْلِمُ السَّمِيْلِمُ الْمَامِيْلِمُ الْمَامِيْ الْمَامِيْلِمُ الْمَامِيْلِمُ الْمَامِيْلِمُ الْمَامِيْلُمُ الْم

ورسوة رَمُنَى يَا يَشِيلُ سَنَقُرُعُ كَكُوايَسُكانطَّقَالِ هُ فِبَا يِ الآءِرَتِكُمُّا يَسَكَانطَّقَالِ هُ فِبَا يِ الآءِرَتِكُمُّا يَسَكُمُ النَّفَالُونُ وَلَا لِمَنْ السَّلَامُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ख़ासियत- ये सब आयतें अगर कोई दिन में पढ़े तो तमाम दिन और अगर रात को पढ़े तो तमाम रात सरकश शैतान, नुक्सान पहुंचाने वाले जादूगर और ज़ालिम हाकिम और तमाम चोरों, डाकुओं और दिरंदों से बचा रहेगा।

3. हुरूफे मुकत्तआत जो सूरतों के शुरू में आते हैं, वे यह हैं-النَّمِّ- النَّصِّ النَّرِ النَّسِّ . النَّرِ النَّسِّ . طَلَّ النَّرِ النَّسِّ . طَلَّ النَّرِ النَّسِّ . طَلَّ النَّر ص خمر حمر عَسَق . ق . ق

अलिफ-लाम-मीम, अलिफ-लाम-मीम-स्वाद, अलिफ-लाम-रा, अलिफ लाम मीम रा, काफ-हा-या-ऐन-स्वाद, त्वा-हा, त्वा-सीन-मीम, ता-सीन, या-सीन, स्वाद, हा-मीम, हाम-मीम, ऐन-सीन-काफ, काफ, नून जिन में ये हुरूफ़ आये हैं-

الف حا-صاد - سين كاف عين - طا - قاف - ما - ها - ن - ميم - يا

अलिफ, हा॰ स्वाद, सीन, काफ, ऐन, त्वा काफ, रा, हा, नून, मीम, या, इन का लक्ब इस्तिलाह में हुरूफ़े नूरानी है और हर एक हफ़् के साथ अल्लाह के कुछ नामों को ताल्लुक़ है, मसलन अलिफ़ के साथ अल्लाह, अहद, हे से हय्यु, स्वाद से समद, सीन से समीअ, सुब्बूह, सलाम, काफ़ से करीम, ऐन से अलीम, अज़ीम, अज़ीज़ त्व से तैयब, काफ़ से क्य्यूम, रे से रहमान रहीम, हे से हादी, नून से नूर, नाफ़िअ़, मीम से मालिकि यौमिद्दीन, मालिकुल मुल्क, मुहयी, मुमीत, लाम से लतीफ़ वगैरह।

ख़वास्स- हुरूफ़े नूरानी को लिख कर अगर अपने माल व मताअ या खेत या घर वगैरह में रखे, तो हर बला से महफ़ूज़ रहे।

4. आयतल कुर्सी

ख़वास्स- जो श़ख़्स आयतल कुर्सी को हर नमाज़ के बाद और सुबह व शाम और घर में जाने के वक़्त और रात को लेटते वक़्त पढ़ा करे तो फ़क़ीर से ग़नी हो जाए और बे-गुमान रोज़ी मिले, चोरी से बचा रहे, रोज़ी बढ़े, कभी उपवास न हो और जहां पढ़े, वहां चोर न जाए।

## ه إِنَّا نَحُنُ نَنَّ لُنَا اللِّ كُورَوَ إِنَّا لَهُ كَا فِعُونَ ٥

5. इन्ना नहनु नज़्ज़ल्नज़िज़क र व इन्ना लहू ल हाफ़िज़ून॰ (पारा 14, रुक्अ़ 1)

तर्जुमा- हमने क़ुरआन को नाज़िल किया है और हम ही उसकी हिफ़ाज़त करने वाले और निगहबान हैं।

ख़ासियत- चांदी के मुलम्मा के पत्तरे पर इस को लिख कर जुमा की रात को यह आयत चालीस बार पढ़े, फिर उसको अंगूठी के नगीने के नीचे रख कर वह अंगूठी पहन ले। उस का माल व जान और सब हालात हिफाज़त से रहें।

6. सूर: मरयम

(पारा 16)

ख़ासियत- इसको लिख कर शीशे के गिलास में रख कर अपने घर में रखने से ख़ैर व बरकत हो, ज़्यादा ख़ुशी के सपने दीख पड़ें और जो शख़्स उसके पास सोये, वह भी अच्छे ख़्वाब देखे और जो शख़्स उसे लिख कर मकान की दीवार में लगाये, सब आफ़तों से बचा रहे, और जो डरा हुआ हो और पीले तो डर जाता रहे।

ع وَاذَا اسْتَوَيْتَ آنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَعَلِ الْحَمُدُ يِلْهِ الَّذِي عَبَّامِتَ الْقَوْمِ الْعَلِي بُنَ ٥ وَقُلُ ثَرْبِ آنُولِ فِي مُسْفَرَلًا مُّهَا دَكًا وَآنَتَ خَبُرُالُمُولِ فِينَ \* 7. फ इजस्तवै त अन त व मम् म अ क अलल् फुल्कि फ कुलिल् हम्दु लिल्लाहिल्लजी नज्जाना मिनल कौमिज्जालिमीनः व कुर्राब्व अन्जिल्ली मुन्जलम मुबा र कव्व अन त खैरुल मुन्जिलीनः

(पारा 18, रुक्अ़ 2)

खासियत- इसको पढ़ने से चोर, दुश्मन और जिन्न वगैरह से हिफाज़त रहती है।

8. सूर: अल-अम्र (पारा 30)

**ख़ासियत-** माल वगैरह दफ़्न करने के वक्त इसको पढ़ने से वह हर आफ़त से बचा रहेगा।

#### 7. दफ़ीने का पता लगाना

ط وَلِدُ قَتَلَتُ مُنفُناً فَادَّارَءُ تُمْ فِيهَا ﴿ وَاللّهُ كُثُرِجٌمَّا كُنْتُمُ ثَلْتُكُونَ فَقُلْنَا اللهُ الْوَلْ اللهُ اللهُ

1. व इज़ कतल्तुम नपसन फद्दारअ्तुम फीहा वल्लाहु मुख़्रिरजुम मा कुन्तुम तक्तुमून॰ फ़ क़ुल्नज़िरबूहु, बिबअ्ज़िहा कज़िल क युह्यिल्लाहु ल मौता व युरीकुम आयातिही ल अल्लकुम तञ्जित्न॰

(पारा 1, रुक्अ 9)

खासियत- कुछ अल्लाह वालों से नकल किया गया है कि ये आयतें और सूर: शुअरा काग़ज़ पर लिख कर एक सफ़ेद मुर्ग की गरदन में, जिसका ताज शाख़-शाख़ हो, बांध कर जिस जगह दफ़ीने का शुब्हा हो, वहां छोड़ दिया जाए, वह मुर्ग वहां जाकर खड़ा हो जाएगा और अगले दिन मर जाएगा। मगर मुझको इसमें शुबहा है कि हैवान का हलाक करना अमल से ना-जायज़ على قُلِ اللَّهُ مِّمَالِكَ الْمُلُكِ ثُوْتِي الْمُلُكَ مَن نَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِّنَ نَشَآءُ وَ الْح وَيُعِزُّ مَنْ تَكَآءُ وَسُذِ لَ مَنْ تَشَآءُ مُو بِيدِكَ الْخَيْرُ وُ إِنَّكَ عَلى كُلِ شَيْءً وَدُيْرُ وَيُعِرُّ اللَّهُ لِي النَّهَامِ وَتُولِمُ النَّهَا مَ فِي الْمُنْلِ وَتَّخْرِمُ الْحَيَّةِ مِنَ الْمَيِّةِ وَخُورُ الْبَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْرُقُ مَنُ تَشَاءُ يُفَيْرِحِهَا فِي ٥

2. कुलिल्लाहुम् म मालिकल मुल्कि तुअ्तिल मुल क मन तशाउ व तिन्ज़अल मुल क मिम्मन तशाउ व तुङ्ज़्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन न क अला कुल्लि शैइन कदीर॰ तूलिजुल्लै ल फिन्नहारि व तूलिजुन्नहा र फिल्लैलि व तुङ्ज़्ज़िल हय्य मिनल मय्यिति व तुङ्ज्ज़िल मय्यित मिनलहय्य व तर्जुक़ु मन तशाउ बिगैरि हिसाब॰ (पारा ३, रुक्ज़़ 11)

खासियत- जो शख़्स दफ़ीनों व ख़ज़ानों का पता पाना चाहे, तो इन आयतों को तांबे के बर्तन पर मुश्क व ज़ाफ़रान से लिखे, फिर आबे हुलैला ज़र्द व आबे तूबा व आबे मेवा-ए-सब्ज़ से उसके हुरूफ़ धोकर काली मुर्ग़ी का पित्ता या काली बत्तख़ का पिता और पांच मिस्काल सुर्मा अस्फ़हानी लेकर उस पानी में मिला कर ख़ुब बारीक पीसे, यहां तक कि वह बारीक सुर्मा हो जाए और रात के वक्त पीसा करे ताकि उस पर धूप न पड़े। जब वह सुरमा बन जाए, कांच की शीशी में रख ले और आबनूस की सलाई से उसका इस्तिमाल करे, इस तरह कि अव्वल जुमरात के दिन रोज़ा रखे, जब आधी रात का वक्त हो, सत्तर बार दरूद शरीफ़ पढ़े, फिर उसी सलाई से दोनों आंखों में तीन-तीन सलाई इस सुर्मे की लगाए और दायीं में पहले लगाये, इसी तरह सात जुमरात तक करे कि दिन में रोज़ा रखे और रात को दरूद शरीफ़ और इस्तिग्फ़ार पढ़े और सुर्मा लगाये। इस शख़्स को कुछ शख़्स नज़र आएंगे, उनसे जो पूछना हो, वह पूछ ले, वे सवाल का जवाब देंगे।

#### 8. गुम शुदा की तलाश

م إنَّا يِلْدُ وَإِنَّا آلَيْهِ مَاجِعُونَ ٥

1. इन्ना लिल्ला हि व इन्ना इलैहि राजिऊन॰ (पारा 2, रुक्झ3) तर्जुमा- वे कहते हैं कि हम तो (मय माल व औलाद हकीकतन) अल्लाह तआ़ला ही की मिल्क हैं और हम सब (दुनिया से) अल्लाह तआ़ला के पास जाने वाले हैं।

खासियत- अगर यह आयत पढ़ कर गुम हुई चीज़ तलाश की जाए तो इन्शाअल्लाह तआ़ला ज़रूर मिल जाएगी, वरना ग़ैब से कोई चीज़ उससे उम्दा मिलेगी।

مَ وَلِكُلِّ وَجُهَةٌ هُوَمُولِيْهُا فَاسْتَبِقُوْاالْحَنْيُرَاتِ الْمَاكِنُ مَاتَكُونُوْايَاْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَيْبِهًا مِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَسَيِنُونَ

2. व लि कुल्लि विज्हतुन हु व मुवल्ली हा फस्तिबकुल खैरात ऐ न मा तकूनू यअ्ति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्ला ह अला कुल्लि शैइन कदीर ० (पारा 2, रुक्अ 2)

तर्जुमा- और हर शख़्स (मज़हब वाले) के वास्ते एक किब्ला रहा है, जिसकी तरफ वह (इबादत में) मुंह करता रहा है, सो तुम नेक कामों में दौड़-भाग करो, तुम चाहे कहीं होगे (लेकिन) अल्लाह तआ़ला तुम सब को हाज़िर कर देंगे। बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखते हैं।

ख़ासियत- इस आयत को कोरे कपड़े के गोल कटे टुकड़े पर लिख कर चोर या भागे हुए आदमी का नाम लिख कर जिस मकान में चोरी हुई है या जिस मकान से कोई भागा है, उसकी दीवार में खूंटे से गाड़ दिया 3. कुल अ नद् अ मिन दूनिल्लाहि मा ला यन्फ्अुना व ला यजुर्हना व नुरद्दु अला अअ्काबिना बअ द इज हदानल्लाहु कल्लजिस्त स्वत हुक्श्यातीनु फिल अर्ज़ि हैरा न लहू अस्हाबुंय् यदअू न हू इलल हुदअ्तिना कुल इन्न हुद ल्लाहि हुवल हुदा व उमिर्ना लिनुस्लि म लिरब्बिल आ ल मीन॰ (पारा 7, रुक्अ 15)

तर्जुमा-आप कह दीजिए कि क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ की इबादत करें कि वह न हमको नफा पहुंचाए और न वह हमको नुक्सान पहुंचाए और क्या हम उलटे फिर जाएं, इसके बाद कि हमको अल्लाह तआ़ला ने हिदायत कर दी है, जैसे कोई शख़्स हो कि उसको शैतानों ने कहीं जंगल में बे-राह कर दिया हो और वह भटकता फिरता हो। उसके कुछ साथी भी थे कि वे उसको ठीक रास्ते की तरफ़ बुला रहे हैं कि हमारे पास आ। आप कह दीजिए कि यकीनी बात है कि सीधी राह वह खास अल्लाह ही की राह है और हमको यह हुक्म हुआ है कि हम पूरे मुतीअ (इताअत गुज़ार) हो जाएं परवरदिगारे आ़लम के।

ख़ासियत- यह चोर के वास्ते हैं। किसी पुरानी मक्क का टुकड़ा या सूखे कद्दू का पोस्त लेकर परकार से उस पर गोल दायरा बनाया जाए और दायरे के अन्दर यह आयत और दायरे से ख़ारिज चोर का नाम मय उसकी मां के नाम के लिख कर ऐसी जगह दफ्न करे, जहां कोई न चलता हो। इन्शाअल्लाह तआ़ला चोर हैरान व परेशान होकर वापस आ जाएगा !

مَا وَكُوْارَادُواالْخُرُوجَ لَاعَدُوالَهُ عُدَّوالَهُ عُدَّةً وَلَا اللهُ ال

4. व लौ अरादुल ख़ुरू ज ल अअद्दू लहू उद्दांव व ला कि न करिहल्लाहुम्बिआ स हुम फ सब्ब त हुम व कीलक्अुदू मअल काअिदीन० (पारा 10, हकूअ 13)

तर्जुमा- और अगर वे लोग (लड़ाई में ) चलने का इरादा करते तो उसका फिर कुछ सामान तो दुरुस्त करते, लेकिन (ख़ैर हुई,) अल्लाह तआ़ला ने उनके जाने को पसन्द नहीं किया, इसलिए उनको तौफ़ीक नहीं दी और यों कह दिया गया कि अपाहिज लोगों के साथ तुम भी यहां ही धरे रहो।

ख़ासियत- यह आयत चोर के लिए है। कतान के धुले हुए कपड़े के क़व्वारे (गोल कटा हुआ चांद) पर शुरू महीने में यह आयत लिखी जाए और उसके चारों तरफ उस शख़्स का नाम मय मां के नाम लिखें और जिस जगह कोई न देखता हो, जाकर एक खूंटा क़व्वारे पर ठोंक दें और उसको मिट्टी से छिपा दें। वह चोर अल्लाह के हुक्म से वापस आ जाएगा।

5. सूरतुज़्जुहा (पारा 30)

ख़ासियत- जिसकी कोई चीज़ गुम हो गयी हो या कोई शख़्स भाग गया हो, इसको सात बार पढ़ने से वापस आ जाएगा।

6. जाफर ख़ालिदी का एक नग दजला में गिर गया। उन्होंने यह दुआ़ पढ़ी-

ٱللْهُ قَرِيَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَّ مَيْبَ فِينِدِ إِجَمَّعُ عَلَىَّ ضَالَتَّى

अल्लाहुम म या जामिअन्नासि लि यौ मिल्ला रै ब फीहि इज्मअ अलय्य जाल्लती॰

एक दिन काग़ज़ात देख रहे थे, उन काग़ज़ात में वह नग मिल गया।

7. सूर: वज़्ज़ुहा पढ़े और इस आयत को तीन बार पढ़े-وَرَجِدَكَ خَالَاً بَعَدَى

व व ज द क जाल्लन फ-ह-दा॰

8. दिगर: यह आयत रोटी या किसी खाने की चीज पर लिख कर जिस पर शुब्हा चोरी का हो, उसको खिलाए, चोर खा न सकेगा-

وَإِذْ تَتَلَنُّونُ نُفُسًا فَادُّى عَ تُمُونِيهَا وَاللَّهِ فِي مَا كُنْتُمُ تَكُمُّونَ ٥

व इज कतल्तुम नफ्सन फहारअ्तुम फीहा वल्लाहु मुख़्रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून。

और

يَتَحَجَزَّعُهُ وَلاَيَكَادُ يُسِيْعُهُ وَيَأْتِينِ والْمَوْثُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُرَيِّ الْمَوْثُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُرَيِّ مِنْ وَمَا يَرُهُ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ه

य त जर्रअहू व ला यकादु युसीगुहू व यातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिंव्व मा हु व बिमय्यित व मिंव व राइही अजाबुन ग़लीज़ और الاَيتَجُدُوْالِنَدِ الْذِيْ يُخْرُجُ الْخَيْبُ فِي التَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعِنْهُمُ

مَا يُخْفُونَ وَمَا تُعْلِيُونَ هَ اَللَّهُ كَآلِكَ إِلَّاهُوَ مَرْبُ الْعَرُيْنِ الْعَظِيمِ

अल्ला यस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी युख़्रिजुल खब्अ फिस्समावाति वल अर्ज़ि व यज़्लमु मा तुख़्सू न व मा तुज़्लिनूनः अल्लाहु ला इला ह इल्ला हु व रब्बुल अर्शिल अज़ीमः

और

وَبِالْحَيِّ ٱنْسُرَلُنْكُ وَبِالْحَيْقِ نُزَلَ وَمَّا ٱرْسُلْنَاكَ كِلَّا مُبُرِيِّ وَاتَّ نِذِيرُاه

व बिल हिक्क अन्जल्नाहु व बिल हिक्क न ज़ल व मा अर्सल्ना क इल्ला मुबिश्शरंव व नज़ीरा॰

صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّيدِ نَامُعَمَّدٍ وَاللهِ وَصَحْدِهِ وَسَلَّمَ

सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मिदिव्व आलिही व सहिबही व सल्लम॰

9. जिस दरवाज़े से चोरी का माल निकला है, उसमें खड़े होकर सूर: वत्तारिक पढ़ने से इन्शाअल्लाह तआ़ला वापस आ जाएगा या उसको ख़ाब वगैरह में देख लेगा।

खासियत- इस आयत को एक रोटी के टुकड़े पर लिख कर जिस शब्स को भागने की आदत हो या जिस औरत को ना-फरमानी और सरकशी की आदत हो, उसको खिला देने से वह आदत जाती रहती है।

10. अपने रूमाल वग़ैरह के कोने पर फातिहा और सूर: इख़्लास और मुअ़ब्वज़तैन और क़ुल या अय्युहल काफ़िरून-हर सूर: तीन-तीन बार और सूर: तारिक एक बार और सूर: वज़्जुहा तीन बार पढ़ कर उसमें गिरह तगायें, इन्शाअल्लाह तआ़ला चोर न जाने पाएगा।

#### 11. अर्रक़ीबु (निगहबान)

ख़ासियत- इसके ज़िक्र करने से माल व अयाल बचा रहे और जिसकी कोई चीज़ गुम हो जाए, इसको बहुत पढ़े, तो वह इन्शाअल्लाह तआ़ला मिल जाए और सफ़र के वक्त जिस बाल-बच्चे की तरफ़ से फ़िक्र हो, उसकी गरदन पर हाथ रख कर सात बार पढ़े तो वह अम्न से रहे।

12. अल-जामिअ़ु (जमा करने वाले) लासियत- इसे बराबर पढ़ने से. मक्सदों और दोस्तों से मिला रहे और जिसकी कोई चीज गुम हो जाए, इसको पढ़े तो मिल जाए।

9. भागे हुए की वापसी

तर्जुमा- गरज़ हमने मूसा अ़लै॰ को उनकी मां के पास अपने वायदे के मुवाफ़िक वापस पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और ताकि (जुदाई के) गम में न रहें और ताकि इस बात को जान लें कि अल्लाह तआ़ला का वायदा सच्चा (होता) है, लेकिन (अफ़सोस की बात है कि) अक्सर लोग (इसका) यकीन नहीं रखते।

ख़ासियत- अगर कोई शख़्स भाग गया हो, तो इस आयत को लिख कर चर्षे में बांध कर साठ बार हर दिन चालीस दिन तक उल्टा घुमाएं। इन्शाअल्लाह तआ़ला इस अमल की बरकत से वह शख़्स जल्द वापस आ जाएगा। وَنَالَذِي مُ وَرَضَ عَلَيُكُ الْعُزِّ الْكُرِّ الْكُوْلِ الْمُعَادِّ

2. इन्नल्ल ज़ी फ़ र ज़ अलैकल क़ुरआ न ल रार्द्दु क इला म आद॰ (पारा 20, रुक्अ 12)

तर्जुमा- जिस ख़ुदा ने आप पर क़ुरआन (के हुक्मों पर अ़मल और उसकी तब्लीग़ ) को फर्ज़ किया है, वह आपको (आप के) वतन (यानी मक्का) में फिर पहुंचाएगा।

ख़ासियत- दो रुक्अ़त नफ़्ल पढ़ कर इस आयते करीमा को एक सौ उन्नीस बार चालीस दिन तक पढ़े इसकी बरकत से जो शख़्स भाग गया हो, वापस आ जाएगा।

आमाले कुरआनी

على المُنكَّى الْهَا اَنْ تَكُ فَنُعَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدَكٍ فَتَكُنُ فِي صَخْرَةٍ اَوْ لَا مَنْ فَاسَخُرَةٍ اَوْ فِي الشَّالِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ خَرِيدُهُ وَ اللهُ اللهُ عَلِيثُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

2. या बुनय य इन्नहा इन तकु मिस्का ल हब्बतिम मिन ख़र्द लिन फ तकुन फी सख़रतिन औ फ़िस्समावाति औ फ़िल अर्ज़ि यअ्ति बिहल्लाहु इन्नल्ला ह लतीफ़ुन ख़बीर॰ (पारा 21, रुकूअ 11)

तर्जुमा- बेटा! अगर कोई अ़मल राई के दाने के बराबर हो, फिर वह किसी पत्थर के अन्दर हो या वह आसमान के अन्दर हो या वह ज़मीन के अन्दर हो, तब भी उसको अल्लाह तआ़ला हाज़िर कर देगा। बेशक अल्लाह तआ़ला बड़ा बारीकबीं, बा-खबर है।

ख़ासियत- इसकी बरकत से जो शख़्स भाग गया हो, वापस आ जाएगा। ऊपर की तर्कीब के मुताल्लिक अमल में लाएं।

# बीवी व शौहर से मुताल्लिक

#### 1. लड़की का निकाह होना

1. शेख शर्फुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि का कौल है कि जो शख़्स हिरन की झिल्ली पर चौदहवीं की रात को किसी महीने इशा की नमाज़ के बाद गुलाब व जाफ़रान से ये आयतें लिख कर एक नलकी में रख कर उसका मुंह नयें छत्ते के मोम से बन्द करके उसको चमड़े में सिलवा कर अपने दाहिने बाजू पर बांधे, उसके दिल में बे-खौफ़ी पैदा हो। दुश्मन के दिल में उसकी हैबत पैदा हो, दुनिया की नज़र में मक़्बूल हो। अगर मुहताज हो, ग़नी हो जाए और उरा हुआ हो, तो अम्न में हो जाए और अगर जादू या जेल या जुनून में मुब्तला हो, तो उससे ख़लासी हासिल हो। अगर कर्ज़दार

हो, तो अल्लाह तआ़ला उसका कर्ज़ अदा कर दे। अगर किसी फ़िक्र में मुब्तला हो, वह फ़िक्र दूर हो जाए, और अगर मुसाफ़िर हो, सही व सालिम अपने घर आ जाए। जब किसी औरत का निकाह न होता हो तो इसके पास रखने से लोगों को उसके निकाह से चाव पैदा हो। अगर किसी दुकान में रखा जाए तो ख़ूब नफ़ा हो, अगर बच्चों के बांधा जाए तो तमाम आफ़तों से बचे रहें और जिस के पास रहे, वह शख़्स जो हाजत अल्लाह तआ़ला से मांगे, पूरी हो, वे आयतें यह हैं-

مل اللَّغِرَّةَ ذَالِكَ الْكِتْبُ لا مَرِيبَ أَفِيهِ فَهُ هُدَّ مَ لِلْمُتَقِيْنَ الْمَلْكِ الْمُنْكَ وَيُكُونَ الْكَلْمُ الْمَلْكِ مَرِيبَ أَفِيهُ فَا لَذِينَ يُؤُمِنُونَ بِمَا لَهُ مُنْكُونَ فِلْمُ الْمُؤْمِنُونَ فِي الْمُؤْمِنُونَ فِي الْمُؤْمِنُونَ فَهُ اللَّذِينَ يُؤُمِنُونَ فِي الْمُؤْمِنُونَ فَا الْمُلْكِكَ عَلَى هُدَى الْمُؤْمِنُونَ أَوْ الْمُؤْمِنُونَ فَا الْمُؤْمِنَ فَا الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ وَمُنْ اللّهُ الْمُؤْمِنَ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّ

1. अलिफ-लाम-मीम॰ जालिकल किता बुला रैंब फीहि हुदल्लिलमुत्तकीनल्ल ज़ी न युअ्मिनून बिल ग़ैंबि व युकीमूनस्सला त व मिम्मा रज़क्नाहुम युन्फ़िकून वल्लज़ी न युअ्मिनू न बिमा उन्ज़ि ल इलै क व मा उन्ज़ि ल मिन कब्लि क व बिल आख़िरति हुम यूकिनून॰ उलाइ क अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइ क हुमुल मुफ़्लिहून॰

तर्जुमा- अलिफ-लाम-मीम। यह किताब ऐसी है, जिसमें कोई शुब्हा नहीं, राह बतलाने वाली है, ख़ुदा से डरने वालों को। वे ख़ुदा से डरने वाले लोग ऐसे हैं कि यकीन लाते हैं छिपी हुई चीज़ों पर और कायम रखते हैं नमाज को और जो कुछ दिया है, हम ने उनको, उसमें से खर्च करते हैं और वे लोग ऐसे हैं कि यकीन रखते हैं उस किताब पर भी जो आपकी तरफ उतारी गयी है और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले उतारी जा चुकी हैं और आख़िरत पर भी वे लोग यकीन रखते हैं। पस ये लोग हैं ठीक राह पर जो उन के परवरदिगार की तरफ से मिली है और ये लोग हैं पूरे कामियाब।

عَنْ النَّحْةُ اللهُ لَآ إِلَى إِلَّا هُوَ الْحَالَةُ الْقَيَوْمُ وَنَذَلَ عَلَيْكَ الْحِيَّابَ بِالْحَوِّمُ مُلَاقًا لَكُوَ الْحَرَّمُ اللهُ ال

2. अलिफ-लाम-मीम॰ अल्लाहु ला इला ह इल्ला हुवल हय्युल क्य्यूम नज़् ज़ ल अलैकल किता ब बिल हिनक मुसिंद्दिकिल्लमा बै न यदैहि व अनज़ लतौरा त वल इं जी ल मिन कब्लु हुदिल्लिन्नासि व अन्ज़लल् फ़ुर्का न॰ (पारा 3, रुक्अ 9)

तर्जुमा- अलिफ-लाम-मीम। अल्लाह तआ़ला ऐसे हैं कि उन के सिवा माबूद बनाने के काबिल, कोई नहीं और वह ज़िंदा हैं। सब चीज़ों के संभालने वाले हैं। अल्लाह तआ़ला ने आपके पास क़ुरआन भेजा है हक के साथ, इस तरह कि वह तस्दीक करता है उन किताबों की, जो इससे पहले हो चुकी हैं और भेजा था तौरात और इंजील को इससे पहले लोगों की हिदायत के वास्ते और अल्लाह तआ़ला ने भेजे मोजज़े।

علا التقضة كِنْجُ أَنُولَ إلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدُمِ كَ حَرَجُ مِنْهُ لِتُنْذِدَ بِهِ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِيْنَ ه

3. अलिफ-लाम-मीम-स्वाद॰ किता बुन उन्ज़िल इलै क फ़ ला यकुन फी सद्रि क हर जुम मिन्हु लि तुन्ज़िर बिही व ज़िक्रा लिल मुअ्मिनीन॰ (पारा ४, रुक्अ ४)

तर्जुमा- अलिफ-लाम-मीम-स्वाद। यह एक किताब है जो आपके पास इस लिए भेजी गयी है कि आप इसके ज़रिए से डराएं, पस आपके दिल में इससे बिल्कुल तंगी न होना चाहिए और यह नसीहत है ईमान वालों के लिए।

٢ النَّقَرْت تِلْكَ البُ الْحِتْبِ وَالَّذِينَ الْبُولِ الْمُنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمُقَوْدِينَ
 اكتُقَالنَا مِنْ يُؤْمِنُونَ ٥

4. अलिफ्-लाम-मीम-रा॰ तिल क आयातुलिक ताबि वल्लज़ी उन्ज़िल इलै क मिरिब्बि कलहक्क़ु वला किन न अक्सरन्नासि ला युअ् मिनून॰ (पारा 13, रुक्अ़ 7)

तर्जुमा- अलिफ-लाम-मीम-रा। ये आयतें हैं एक बड़ी किताब की और जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ से नाज़िल किया जाता है,वह बिल्कुल सचू है और लेकिन बहुत से आदमी ईमान नहीं लाते।

ع كَلْنِعْضَ أَذِكُو كُرُكُمُ حُمَّةِ مَرِيِّكَ عَبْدَ لَا زَكْرِيًّا أَهُ

5. काफ-हा-या-ऐन-स्वादः जि़क्रु रहमति रिब्बिक अ़ब्द हू ज़ क रिय्याः (पारा 16, रुक्अ 4)

तर्जुमा- काफ-हा-या-ऐन-स्वाद, यह तज़्किरा है आपके परवरदिगार के मेहरबानी फरमाने का अपने बन्दे जकरिय्या अ० पर।

علا ظَلِهُ مُ كَاكَنُزَلْنَا عَلَيْكَ الْعُرُّانَ لِتَشْقَاهُ

6. त्वा-हा॰ मा अन्ज़ला अलैकल क़ुरआ न लि तश्का॰

(पारा 16 रुकूअ़ 10) तर्जुमा- त्वा-हा। हमने आप पर क़ुरआन मजीद इसलिए नहीं उतारा कि आप तक्लीफ उठाएं।

ع المستقرة بلك ايات المجتب المياين ٥

7. त्वा-सीम-मीम॰ तिल क आयातुल किताबिल मुबीन॰

(पारा 19, रुक्अ 5)

तर्जुमा- त्वा-सीम-मीम। यह किताब वाज़ेह (यानी क़ुरआन) की आयतें हैं। وَ مُعِمَّانِ مُعِمَّانِ مُعِمَّانِ مُعِمَّانِ مُعِمَّانِ مُعِمَّانِ مُعَالِم مُعَلِم مُعَالِم مُعَلِم مُعَالِم مُعَالِم مُعَالِم مُعَالِم مُعَالِم مُعَالِم مُعَلِم مُعَالِم مُعَالِم مُعَلِم مُعَالِم مُعَلِم مُعِلِم مُعَلِم مُعَلِم مُعِلّم مُعَلِم مُعَلِم مُعِلّم مُعِلّم مُعَلِم مُعَلِم مُعِلّم مُعِلّم مُعَلِم مُعِلّم مُعِلّم مُعِلّم مُعِلّم مُعِلّم مُعِلّم مُعِلّم مُعِلّم مُعَلِم مُعِلّم مُعِلّم مُعِلّم مُعِلّم مُعِلّم مُعَلّم مُعِلّم مُعِلم مُعِلم مُعِلم مُعْلِم مُعِلم مُعِلم مُعِلم مُعِ

8. त्वा-सीनः तिल क आयतुल कुरआनि व किताबिम मुबीनः (पारा 19, रुक्झ 16)

तर्जुमा- त्वा-सीन । ये आयतें हैं क़ुरआन की और एक वाज़ेह किताब की।

### و يلت أَ وَالْقُرُانِ الْحَكِيمِهُ

9. या सी नः वल क़ुरआनिल हकीमः (पारा 22, रुकुअ़ 18) तर्जुमा- यासीन। कसम है हिक्मत वाले क़ुरआन की। عنك صن وَالْفَتُرُانِ ذِي اللِّ كُرِيْ بَلِ الَّذِينَ كَنَرُو الْفَتُرُانِ ذِي اللِّ كُرِيْ بَلِ الَّذِينَ كَنَرُو الْفَتُوانِ وَالْفَتُرُانِ ذِي اللِّهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَ

10. स्वाद॰ वल् क़ुरआनि ज़िज़िज़िक बलिल्लज़ी न क फ रू फ़ी अ़िज़िलिंक्व शिकाक॰ (पारा 23, फ्कूअ़ 10)

तर्जुमा- स्वाद। क़सम है क़ुरआन की जो हिक्मत से भरा हुआ है, बल्कि (ख़ुद) ये कुफ्फ़ार (ही) तास्सुब और मुख़ालफ़त में हैं।

مِلا حُمَرُهُ تَنْ يُرِيُلُ الْحِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَرْيُوا لْعَلِيمُ " فَافِواللَّهُ الْفِي اللهِ الْعَرْيُو وَقَابِلِ النَّوْبِ شَدِيُدِ الْمِقَابِ فِي الطَّوْلُ وَكَاللَّا لِاَلْهُو اللَّهُ وَالْمُدِ الْمَصْدُرُ ٥

11. हा-मीमः तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीमः गाफिरिज़्ज़िम्ब व काबिलित्तौबि शदीदिल अ़िकाबि ज़ित्तौलि ला इला ह इल्लाहु व इलैहिल मसीरः (पारा 24, रुक्झ 6)

तर्जुमा- हा-मीम। यह किताब उतारी गयी है अल्लाह की तरफ से जो जबरदस्त है, हर चीज़ का जानने वाला है गुनाह बख़ाने वाला है, और तौबा क़ुबूल करने वाला है, सख़्त सज़ा देने वाला है क़ुदरत वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसके पास जाना है।

علا حُمَدَة عَسَى وَ كَذَالِكَ يُوْتَى إِلَيْكَ وَالَى الَّذِيثَ مِنْ تَبُلِكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَانِدُونَ الْحَرِيمُ

12. हा मीम॰ ऐन-सीन-काफ॰ कज़ालि क यूही इलै क व इलल्लज़ी न मिन कब्लि क अल्लाहुल अज़ीजुल हकीम॰ -पारा 25, रुकूअ 2

तर्जुमा- हा-मीम। ऐन-सीन-काफ़। इसी तरह आप पर और जो आप से पहले हो चुके हैं, उन पर अल्लाह तआ़ला, जो ज़बरदस्त हिक्मत वाला है, वह्य भेजता रहा है।

يًا قُ وَالْقُرُانِ الْمَجْيِدِ

13. काफ़ वल क़ुरआनिल मजीद (पारा 26, रुकूअ़ 15) तर्जुमा- काफ़। कसम है क़ुरआन मजीद की।

14. नून॰ वल् क ल मि व मा यस्तुरून॰ (पारा 29, रुकूअ 3) तर्जुमा- नून। कसम है कलम की और उनके लिखने की।
15. सूर: ताहा (पारा 16)

खासियत - इसको लिख कर हरीर के कपड़े में लपेट कर पास रखे । अगर निकाह का पैगाम भेजे, कामियाबी हो । अगर दो शख़्सों में या दो लश्करों में सुलह कराना चाहे, इन्कार न करें और उसको पी ले, तो बादशाह से मतलब हासिल हो और जिस औरत की शादी न हो तो उसको इसके पानी से गुस्ल दे तो निकाह आसान हो। गामाले कुरआनी अमाले कुरआनी وَ اَ مُؤَاجًا مِنْهُ مُ لَكُونَةً الْحَيْوَةِ الْحَيْوَةِ الْحَيْوةِ الْحَيْمِ الْحَيْوةِ الْحَيْوةِ الْحَيْوةِ الْحَيْمِ الْمُعْتِي الْمُعْتِمِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُ

الدُّنْيَاةُ لِنَفْتِنَهُ وَنِهِ لِا وَرِزْقُ مَ يَلِكَ خَيْرٌ وَّا ثِقَىٰ وَأَمُرُا هُلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْعَكِهُا وَكَا نَسْعَلُكَ رِنْقًا وَنَحُنُ نَوْدُقُكَ وَالْعَافِبَ وُلِتَقُوٰى ٥

16. व ला तमुद्दन न ऐनै क इला मा मत्तअना बिही अज़्वाजम मिन हुम ज़हरतल हयातिद्दुन्या लि निषत न हुम फ़ीहि व रिज़्क़ु रब्बि क ख़ैर वंव अब्का वअ्मुर अहल क बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलु क रिज़्क़न नहनु नर्जुक़ु क वल आकिबतु लित्तक्वा॰

-पारा 16, रुकूअ 17

तर्जुमा- और हरगिज़ उन चीज़ों की तरफ आप आंख उठा कर न देखें, जिनसे हमने कुफ्ज़र के मुख़्तिलफ़ गिरोहों को उनकी आज़माइश के लिए मुतमत्तअ कर रखा है कि वे सिर्फ़ दुनिया की ज़िंदगी की रौनक़ है और आपके रब का अतिय्या कई दर्जे बेहतर है और देर तक कायम रहने वाला है और अपने मुताल्लिक लोगों को नमाज़ का हुक्म करते रिहए और ख़ुद भी उसके पाबन्द रिहए। हम आप से रोज़ी (कमवाना) नहीं चाहते। मआश तो आप को हम देंगे। आख़िरत तक्वा वालों के लिए है।

ख़ासियत- इसको लिख कर बाजू पर बांधे तो अगर बेशादी है, शादी हो जाए, भूल का मर्ज़ हो तो ख़त्म हो जाए, मरीज़ हो तो शिफा हो, फ़कीर हो तो तवंगर हो जाए।

17. सूर: अह्जाब (पारा 21)

खासियत- लड़िकयों के पैग़ाम ज़्यादा से ज़्यादा आएं, इसके लिए इसे हिरन की झिल्ली या काग़ज़ पर लिख कर एक डिब्बे में बन्द करके घर में रख दे।

#### 2. शौहर को मेहरबान बनाना

٨ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنَافِنَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَنْدَادَّا يُحْبَوُنُهُمْ كَحُبِّ اللهِ الْمَا اللهِ اللهُ اللهُ

1. व मिनन्नासि मंय्यत्ताख़िजु मिन दूनिल्लाहि अन्दा दंय्युहिब्बूनहुम क हुब्बिल्लाहि वल्लज़ी न आमन् अशद्दु हुब्बिल्लिल्लाहि व लौ यरल्लज़ी न ज़ लमू इज़ यरौनल अ़ज़ा ब अन्नल क़ुव्वत लिल्लिह जमीअ़न व अन्नल्ला ह शदीदुल अ़ज़ाब॰ –पारा 2, रुक्रूअ़ 4

ख़ासियत- जिसका शौहर नाराज़ हो, इस आयत को मिठाई पर पढ़ कर खिलाये, इन्शाअल्लाह तआ़ला मेहरबान हो जाएगा, मगर वाज़ेह रहे कि ना-जायज महल में असर न होगा।

#### 3. बीवी का मुहब्बत करना

- 1. सूरः युसूफ़ को अगर लिख कर और तावीज़ बना कर बाज़ू पर बांधे तो उसकी बीवी उसको बहुत चाहने लगे।
  - 2. अल-मुग्नी (तवंगर करने वाले)

ख़ासियत- हज़ार बार पढ़े तो तवंगरी हासिल हो और अगर जिमाअ़ के वक्त ख़्याल से पढ़े तो बीवी उससे मुहब्बत करने लगे।

#### 4. औलाद वाला होना

م حَرْبِهُ بِي مُن كَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً \* إِنَّكَ سِيمُ التَّعَكِمُ التَّعَكِمُ

1. रब्बि हब ली मिल्लदुन क ज़ुरीयतन तय्यिबतन इन्न क समी

अुद्दुआ़ इ०

(पारा 3, रुक्झ 12)

तर्जुमा- (हज़रत ज़करिय्या ने अर्ज़ किया) ऐ मेरे रब ! इनायत कीजिए मुझको खास अपने पास से कोई अच्छी औलाद। बेशक आप दुआ़ के सुनने वाले हैं।

ख़ासियत- जिसको औलाद से मायूसी हो गयी हो, इस आयत को पढ़ा करे, अल्लाह इस आयत की बरकत से नेक लड़का अता फ़रमायेगा, इन्शाअल्लाह तआ़ला।

ع مَتِ لاَتَذَرْنِي فَردًا قَانَتَ خَيْرُالُوَا رِيثِينَ ٥

2. रब्बि ला तज़र्नी फ़र्द वंव अन त ख़ैरुल वारिसीन。

(पारा 17, रुक्अ़ 6)

तर्जुमा- ऐ मेरे परवरदिगार ! मुझको ला-वारिस मत रिखयो (यानी मुझे फरजंद दीजिए कि मेरा वारिस हो) और सब वारिसों से बेहतर आप ही हैं।

खासियत- जिसको औलाद से मायूसी हो, हर नमाज के बाद तीन बार पढ़ा करे, इन्शाअल्लाह तआ़ला औलाद वाला हो जाएगा। यह दुआ़ हजरत जकरिय्या अलैहिस्सलाम की है।

ع والتَّمَاءَ بَنَيْنُهُا بِآيَدٍ وَإِنَّالَمُوْسِعُوْنَ ۚ وَالْأَمْضَ فَرَشَٰنَهَا فَيَعَمَّ الْمُعَافِيعَمَ الْمَاهِ لُوْنَ ٥

3. वस्समा अ बनैना हा बि अयदिव्य इन्ना ल मूसिअ़्न वल् अर्ज़ फरफ़्नाहा फ नि अमल माहिदून॰ (पारा 27, रुक्ज़ु 2)

तर्जुमा- और हमने आसमानों को (अपनी) क़ुदरत से बनाया और हम बड़ी क़ुदरत वाले हैं और हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया, सो हम (कैसे) अच्छे बिछाने वाले हैं।

खासियत- जिसको औलाद से मायूसी हो, तो वह दो अंडे रोज़ ज़ोश करके और पोस्त दूर करके एक पर 'वस्समा अ बनैना हा बि अयदिंट्व इन्ना ल मूसिअून और दूसरे पर 'वल् अर्ज फरश्नाहा फ़निअ़्मल माहिदून。' लिखे। पहला अंडा मर्द और दूसरा अंडा औरत खाये। इसी तरह चालीस दिन तक यह तर्कीब करे और इस दर्मियान में क़ुर्बत भी करता जाए, इन्शाअल्लाह तआ़ला हमल ठहर जाएगा।

٤ نَقُلُتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اللهُ كَا نَ غَفَّا مَّا اللهُ كَا نَعَفَّا مَّا اللهُ كَا اللهُ كُورِ اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كُورُ اللهُ كُورُ اللهُ كُورُ اللهُ كُورُ اللهُ كَا اللهُ كُورُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كُورُ اللهُ كُورُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

4. फ़क़ुल्तुस्तिगि़फ़् रब्ब कुम इन्नहु का न ग़फ़्फ़ारंय्युर्सिलिस्समा अ अलैकुम मिदरारा॰व युम्दिदकुम बिअम्वालिव व बनी न व यज्अ़ल्लकुम जन्नातिव व यज्अ़ल्लकुम अन्हारा॰ (पारा 29, रुक्रूअ़ 9)

तर्जुमा- और मैंने कहा कि तुम अपने परवरिवार से गुनाह बख्शवाओ, बेशक वह बड़ा बख़्शने वाला है। तुम पर बहुत ज़्यादा बारिश भेजेगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बाग लगा देगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा।

खासियत- कुछ लोग हज़रत हसन बसरी रहः के पास आये। किसी ने पानी न बरसने की शिकायत की और किसी ने औलाद न होने की शिकायत की और किसी ने दूसरी ज़रूरत के लिए कहा। आपने सबके जवाब में फ़रमाया कि 'इस्तिग्फ़ार' किया करो। एक आदमी ने पूछा कि या हज़रत! इसकी क्या वजह कि आपने सबको इस्तिग्फ़ार ही के लिए फ़रमाया है। आपने जवाब में इन ही आयतों को पढ़ा और फ़रमाया कि देखो अल्लाह तआ़ला ने अपने कलाम पाक में इसी को इर्शाद फ़रमाया है। 5. बांझपन खत्म होना

ما وَإِنْ خِعْتُ الْمَوَّلِي مِنْ وَرَاءِ مَنْ وَكَانْتِ الْمَرَا يَنْ عَالَى مِنْ لَدُكُ وَكَانْتِ الْمَرَا يَنْ عَالَى مِنْ لَدُكُ اللهِ عَلَمُ مَنِ وَاجْعَلْهُ مَنِ وَضِبًّا ٥ يَالَ وَبِ اَلْمَ يَكُونُ وَلِمَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ٥ قَالَ رَبِّ اَنْ يَكُونُ لَمُ عَلَا مُرَقِي عَلَيْهِ السَّمَةُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ٥ قَالَ رَبِّ اَنْ يَكُونُ لَمُ عَلَا مُرَقِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمُ تَكُونُ اللهَ عَلَيْهُ وَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ اللهَ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا لَهُ مَا لَيْهُ مَا لَكُونُ مَا لَيْهُ مَا مُنَامِعُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عُلِيهُ مَا مُنَالِهُ مَا عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

 व इन्नी ख़िफ़्तु से व यौ म युब्अ़सु हय्यन॰ तक (पारा 16, रुक्अ़ 4)

ख़ासियत- जिस औरत को हमल न रहता हो, दोनों मियां-बीवी जुमा के दिन रोज़ा रखें और शकर और बादाम और रोटी से इफ़्तार करें और पानी बिल्कुल न पिएं और ये आयतें शीशे के जाम पर शहद से, जिसको आग न पहुंची हो, लिख कर पाक मीठे पानी से धोकर सफ़ेद नख़ूद दो सौ चालीस दाने पर ये आयतें पढ़ कर इस पानी को हंडिया में डाल कर वह नख़ूद उसमें डाल दें और ख़ूब तेज़ आंच कर दें, फिर इशा की नमाज पढ़ कर सूर: मरयम पढ़े। जब नख़ूद ख़ूब पक जाएं, पानी से निकाल लें और उसमें थोड़ा अंगूर के पानी को बढ़ाकर आधा-आधा दोनों मियां-बीवी पिएं और थोड़ी देर सो रहें, फिर उठ कर मुबाशरत करें। इन्शाअल्लाह तआ़ला उसी रोज़ हमल रह जाएगा और तीन रात तक खाना खाने से पहले इसी

तरह करें तो औलाद बहुत अच्छी हो।

مُ وَلَقَدْ خَلِقُنَا أَلِالْسَانَ مِنْ سُلَاكَةٍ مِّنْ طِيْنِ ۚ هُ ثُمَّ جَعَلْنَا أَوْ لُطْغَةً ﴿ فَ تَرَامِ مَكِيُنٍ مَ تُمَّ خَلَقُنَا النَّطُغَةَ عَلَقَةً فَحَلَنَا الْعَلَقَةَ مُصْغَةً فَلَقَنَا النُّطُغَة عِظَامًا فَكَسُونَا الْعِظَامَ كَمُمَّا تَثُعَ النِّنَا مُنْ مُحَلِّنا ٱلْحَرَّ مَنْ اللَّهُ الْحُسَنُ الْخَبَالِيْنَ يَنَ ٥ الْخَبَالِيْنَ يَنَ ٥

2. व ल कद ख़लक्नल इंसा न मिन सुलालतिम मिन तीन सुम म जअ़ल्नाहु नुत्फतन फी करारिम मकीने सुम म ख़लक्नन नुत्फ त अ़ल कतन फ ख़लक्नल अ ल क त मुज़ातन फ़ख़लक्नल मुज़ा त अ़ज़ामन फ़कसीनल अ़िज़ा म लहमन सुम म अन्श्रअ्नाहु ख़ल्कन आख़र फ़ तबा रकल्लाहु अह्सनुल ख़ालिकीने (पारा 18, हक्सूअ 1)

ख़ासियत- औरत के हामिला होने के वास्ते ये तीन आयतें रैहान अतर्जी के सात पत्तों पर लिख कर औरत उनको एक-एक पत्ता करके निगल जाए और हर पत्ते पर पीले रंग की गाय का दूध एक घूंट पी जाए। इन्शाअल्लाह तआ़ला उसको हमल करार पाए।

3. जिस दिन औरत हैज़ से पाक होकर गुस्ल करे, एक बकरी का बच्चा फ़रबा ज़िब्ह करके एक देगचे में थोड़े पानी में यखनी के तौर पर पकाया जाए और वह पानी औरत को पिला दिया जाए और एक बर्तन में सूर: फ़ातिहा, दरूद शरीफ़ और अबजद से ज़ज़्ज़ग़ तक लिख कर और दूसरे बर्तन में-

قَالَتُ اَنَّى يَكُونُ لِي عُلَامٌ وَ لَمُ يَسَسَّسُ مُ بَسَّرُوَ لَمُ الْكُبَعِيَّا ٥ تَعَالَ الْكِفَالِكِ قَال مَبْكِ هُوَعَلَّ هَيْنَ ؟ وَلِيَجْعَلَهُ اَبَ الْكِنَّاسِ وَرَحْمَةً مِثَنَّاءُ وَكَانَ اَمُرَّامَةُ وَلَيَّا غَسَلَتُهُ يُعِرُّنِ اللَّهِ لَحَسَلَتُهُ بِلُطُفِ اللَّهِ عَمَلَتُهُ مِلَاحِوْلَ وَلَا ثَوْقَ إِلاَّ اللَّهُ فَانْسَبَنَاتُ आमाले क़ुरआनी بِبِهُ مَكَانًا فَصِبَنَّاهِ إِنَّنَا ٱصُوبَ إِذَا آمَادَ شَيْئًا ٱنْ يَتَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥

का ल इन्नमा अना रसूलु रिष्विक लि अ ह ब लिक गुलामन जिक्या। कालत अन्ना यक्नुं ली गुलामुंव व लम् यम्सस्नी ब-श-रुंव व लम अकु बिग्या। का ल कज़ालि कि का ल रब्बुिक हु व अलय य हिय्यनुवंव लि न ज्अ लहू आय तिल्लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व का न अम्रम मक्ज़िया। फ ह म लत्हु बिऔ़िनिल्लाहि फ हमलत्हु। बिलुिटफल्लाहि फ हम लतहु बि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि फन्त ब ज़त बिही मकानन कसिय्या। इन्नमा अम्रहू इजा अरा द शैअन अंय्यकू ल लहू कुन फ यक्नुन।

लिख कर पानी में हल करके शौहर कुर्बत के वक्त पी ले, इन्शाअल्लाहु तआ़ला हमल रह जाएगा।

4. बांझ के लिए-

बांझ औरत के वास्ते हिरन की झिल्ली पर गुलाब और जाफरान से यह आयत लिखे-

وَكُوْاَتَ تُوْانًا صُوِّعَ بِهِ لِجِبَالُ اَدُ فَطَّعَتْ بِمِ الْدُوْنُ اَوْكُلِّمَ بِهِ الْمُولَى لَلْ الْمُ لَلْهُ أَلَا مُسُرِّعَهِماً \*

व लौ अन् न क़ुरआनन सुय्यिरत बिहिल जिबालु अव क़ुत्तिअत बिहिल अर ज़ु औ कुल्लि म बिहिल मौता बल-लिल्लाहिल अम्रु जमीअन-फिर उस तावीज़ को गरदन में बांधे।

5. बांझ के लिए-

चालीस लौंगों पर सात बार इस आयत को पढ़े -اَ وْكَفْلُكُمْتِ فِي ْجُرْدِي يَّغْتَا الْمُوَرِّ فِي فَاقْتِهِ مِنْ فَرْمِ مَا اللَّهُ لَهُ فَرَا الْمُلَا بَعْضِ إِذَا آخْرَجَ بِكَنَا لَمُ بَكِلُ بِرَاهَا وُمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ فَرَّا افْعَالَهُ مِنْ نَوْمِيْ औ क ज़ुलुमातिन फी बह्निरल्लुज्जीयिन यग्शाहु मौजुम मिन फ़ौिकिही सहाबुन ज़ुलुमातुम बअ़ज़ुहा फौ क बअ़जिन इज़ा अख़ रज य द हू लम यकद यराहा व मल्लम यज्अ़लिल्लाहु लहु नूरन फमा लहू मिन नूरം

और एक लौंग को हर दिन खाये और शुरू करे हैज़ के गुस्ल होने से और उन दिनों में उसका जौज़ (पित) उस से सोहबत करता रहे।

**फ़ायदा**- मौलाना ने फ़रमाया और शर्त इस अ़मल की यह भी है कि लौंग रात को खाये और उस पर पानी न पिए।

6. अल-बरिउल मुसव्विर (बनाने वाले, सूरत बनाने वाले)

खासियत- ज्यादा से ज्यादा ज़िक्र करने से नयी-नयी सन्अतों का ईजाद आसान हो। अगर बांझ औरत सात रोज़ तक रोज़ा रखे और पानी से इफ़्तार करे और इफ़्तार के बाद 21 बार पढ़े तो इन्शाअल्लाहु तज़ाला हमल क्रार पाये और औलाद हो।

6. हमल की हिफाज़त

ل الله يَعْدُمُ مَا تَخْمِلُ كُولُ النَّيْ وَمَا تَعِيثُ الْالْمُحَامُ وَمَا تَزْدَادُ طَ وَمَا تَزْدَادُ طَ

अल्लाहु यअलमु मा तिहमलु कुल्लु उन्सा वमा तगीजुल अर्हामु
 व मा तज्दादु व कुल्लु शैइन अन्दिहू बिमिक्दारिन (पारा 13, रुक्अ 8)

तर्जुमा- अल्लाह तज़ाला को सब सबर रहती है, जो कुछ किसी औरत को हमल रहता है (लड़का या लड़की) और जो कुछ रहम में कमी-बेशी होती है और हर चीज़ अल्लाह के नज़दीक एक ख़ास अन्दाजे से हैं।

खासियत- अगर हमल गिर जाने का डर हो या हमल न ठहरता हो, तो यह आयत और ऊपर वाली आयत इन दोनों को लिख कर औरत के रहम पर बांधे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला हमल महफ़ूज़ रहेगा और अगर न ठहरता होगा, तो करार पायेगा।

مُلُ يَالَيْهُالنَّاسُ التَّعُواُ مَرَّبُكُمُرُ الْأَلْوَلَهُ السَّاعَةِ شَيْئٌ عَظِيرٌ عَلَيْكُ مَ التَّاعَةِ شَيْئٌ عَظِيرٌ 2. या अय्युहन्नासुत्त क्रू रब्बकुम इन न ज़लज़लतस्सा अति शेअुन

्राजीम॰ (पारा 17, रुक्ज़ 8)

तर्जुमा- ऐ लोगो ! अपने रब से डरो (क्योंकि) यकीनन कियामत (के दिन का) ज़ल्ज़ला बड़ी भारी चीज़ होगी।

खासियत- हमल की हिफाज़त के लिए फायदेमंद है। हर नमाज़ के बाद तीन बार पढ़ा करे।

مد إذْ قَالَتِ أَمْراً أَهُ عِمُواَن رَبِّ إِنِيْ نَذَرُتُ لَكَ مَا فَ بَطْنِي مُحَدَّمًا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِ إِنِي نَذَهَا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِ إِنِي فَعَنَّهُا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِ إِنِي وَضَعْتُهَا اَتُكُى وَاللَّهُ اَعْلَمُ وَاللَّهُ الْقَالَةُ وَلَيْسَ اللَّكَ وَكَيْسَ اللَّكَ وَكَالُانُ ثَلْهَ وَلِيْسَ اللَّكَ وَكَيْسَ اللَّكَ وَكَيْسَ اللَّكَ وَكَيْسَ اللَّكَ وَكَيْسَ اللَّكَ وَكَيْسَ اللَّكَ وَكَيْسَ اللَّكَ وَكُيْسَ اللَّكَ وَكُيْسَ اللَّكَ وَكُيْسَ اللَّهَ عَلَى الرَّحِيْمِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْحُوالِ اللَّهُ اللْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

ख़ासियत- यह आयत हमल की हिफाज़त और बच्चों को आफ़तों और तबदीलियों और दूसरे ऐबों और बुरी नज़र से बचाये रखने के लिए है। इन आयतों को गुलाब और ज़ाफ़रान से हिरन की झिल्ली पर लिख कर हामिला औरत की दाहिनी कोख पर बांध दे, बच्चा होने तक बंधा रहे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला तमाम आफतों से बची रहेगी। وَالَّتِيَ اَحُصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفُنْنَا فِيها مِنُ رُوحِنَا وَجَعَلُنها وَابْنَهَا اَيَةً وَالَّتِي اَحُصَنَتُ وَرَجَها فَنَفُنْنَا فِيها مِنُ رُوحِنَا وَجَعَلُنها وَابْنَها اَيَةً وَالَّتِي اَلْكُونُ وَالْبُنَا وَابْنَها اَيَةً وَالْمَدُونِ وَ وَالْمَنَا وَابْنَها وَابْنَها الله وَالْمُونَ وَالْمُنَا وَابْنَها الله وَالْمُونَ وَالْمَا وَالْمُنَا وَالْمُونُ وَالْمَا وَالْمُنَا وَالْمَا وَالْمَالِكُمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالَالُهُ وَالْمَا وَلَا مَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَا مَا وَالْمَالَامِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمِ الْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمِ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمُعِلِمُوالِمُوالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَا مَالِمَا وَالْمِلْمِ وَلَا مِلْمِلْمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُعِلِمُ وَلَا مَا مُعِلِمُ وَلَا مِلْمَالِمُ وَلَا مِلْمَا وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلَّمِ وَلَا مُلْمُلِهُمُوا وَالْمُوالِمُ وَالْمُعِلَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَى وَال

4 वल्लती अह्सनत फर्जहा फ न फल्ना फीहा मिर्रीहेना व जअल्नाहा वब्नहा आयतिल्लल आलमीम॰ इन न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतंव वाहिदतन व अना रब्बुकुम फअबुदूनि॰ व तकत्तअू अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिअुन॰ (पारा 17, रुक्अ 6)

खासियत – हमल की हिफाज़त और बच्चा सही व सालिम पैदा होने के लिये ये आयतें लिख कर शुरु हमल में चालीस दिन तक हामिला औरत के बांध दें, फिर खोल कर नवें महीने फिर बांधे, फिर पैदाइश के बाद तावीज़ खोल कर बच्चे के बांध दें।

सूरतुल हुजुरात (पारा 26)

ख़ासियत- काग़ज़ पर लिख कर दीवारों पर चस्पां कर दे तो आसेब न आए। लिख कर पिलाने से दूध बढ़े और हमल की हिफ़ाज़त रहे।

6. सूर: अल-हाक्का (पारा 29)

खासियत- हामिला के बांधने से बच्चा हर आफत से बचा रहे। अगर बच्चा होने कें वक्त उसको पढ़ा हुआ पानी मुंह में लगाएं, तो उसको अक्लमंदी हासिल हो और हर मर्ज़ और हर आफ़त से, जिसमें बच्चे मुब्तला हो जाते हैं, बचा रहे और अगर रोगने जैतून पढ़ कर बच्चे को मल दें तो बहुत फायदा बख़ो और सब कीड़े-मकोड़े और मूज़ी जानवरों से बचा रहे और यह तेल तमाम ज़िस्मानी दर्दी को नफा देता है।

हमल या फलों के गिरने से बचाने के लिए यह लिख कर बांध
 दिया जाए-

إِنَّ الله يَمُسِكُ التَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ اللهَ يَمُسِكُ التَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ اللهَ يَمُسِكُ التَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ اللهَ يَمُسِكُ المَّمَوَ اللَّهَ الْحَالِمُ الْحَلِيمُ الْعَلِيمُ وَلَلِمُ وَلِلْمُواتِ مَا اللَّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعَلِمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

इन्नल्ला ह युम्सिकुस्समावाति वल् अर्ज अन् तजूला व लइन ज़ा ल ता इन अम्स क हुमा मिन अ ह दिम मिम बअदिही इन्नहू का न हलीमन गृफ़्रा॰ व लहू मा स क न फ़िल्लैलि वन्नहारि व हुवस्समीअुल अलीम वल बिसू फ़ी कह्मिहिम सला स मि अतिन सिनी न वज्दादू तिस् अन व लाहौ ल व ला कुटवत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अजीम॰

8. या इसे किसी बर्तन पर लिख कर पिलाया जाए-

٩٠ بِسْعِ اللهِ الرَّفِي الرَّعِيْمُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَكُولَا لِمَا الرَّائِمُ الْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْلُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلُلُهُ اللْمُلْلَّةُ اللْمُلْلُلُهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلُولُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

9. अल-मुब्दी उ (पैदा करने वाले)

ख़ासियत- हामिला के पेट पर रात के आख़िरी हिस्से में पढ़े तो हमल महफ़ूज़ रहे और गिरे नहीं।

#### 7. विलादत में आसानी

ط إِذَاالسَّمَاءُ انشَقَّتُ هُ وَآذِ بَنْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ هُ وَإِذَا لِأَبْرَضُ مُدَّتُ هُ وَالْعَلَا مُضُمُدَّتُ هُ وَالْقَتُ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ ٥

1. इज़स्समाउन शक्कतः व अज़िनत लिर ब्बिहा व हुक्कतः व इज़ल अर्जु मुद्दत व अल्कत मा फ़ीहा व तखल्लतः (पारा 30, रुक्स 9)

तर्जुमा- जब आसमान फट जाएगा और अपने रब का हुक्म सुन लेगा और वह (आसमान) इसी लायक है और जब ज़मीन खींच कर बढ़ा दी जाएगी और वह (ज़मीन) अपने अन्दर की चीज़ों को (यानी मुर्दों को) बाहर उगल देगी और ख़ाली हो जाएगी।

ख़ासियत- इन आयतों को लिख कर विलादत की आसानी के लिए बायों रान में बांध दें। इन्शाअल्लाहु तआ़ला बहुत आसानी से विलादत होगी, मगर विलादत के बाद तावीज़ को फ़ौरन खोल देना चाहिए और उसी औरत के सर के बाल की धुनी मक़ामे ख़ास पर देना विलादत में फ़ायदेमंद है।

على قُلُمَنُ يَرُرُ كَكُمُ مِنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضِ اَمَنْ يَسُلِكُ السَّمُعَ وَالْاَبْصَاسَ وَمَنْ يُّخْرِجُ اَلَى مَن الْمَيْتِ وَيُغْرُجُ الْمَيْتَ مِنَ الْتِيَ وَمَنْ يُدَيِّراً كُمَسُوطَ يَعُولُونَ اللهُ وَقَلُ اَفَلَا تَتَعُونَ ه

2. क़ुल मय्यर्जुकुकुम मिनस्समाइ वल अर्जि अम्मय्यम्लिकुस्सम अ वल अब्सा र व मय्युख़्रिजुल हय य मिनल मय्यिति व युख्रिजुल मय्यित मिनल हय्यि व मय्युदब्बिरुल अम्र फ स यकूलूनल्लाहु फ़्कुल अ फ ला तत्तकून (पारा 11, रुक्झ 9) खासियंत- यह आयत बिलादत में आसानी के लिए और कान के दर्द और रिज़्क (रोज़ी) की आसानी के लिए है मीठे कद्दू के पोस्त पर स्याही से लिख कर बच्चा जनने के दर्द वाली औरत के दाहिने बाज़ू पर बांध देने से विलादत में आसानी होती है और क़लईदार तांबे की तश्तरी पर अर्के गुंदना से लिख कर साफ़ शहद से धोकर आग पर पका कर, जिसके कान में दर्द हो, तीन बूदें छोड़ दें। इन्शाअल्लाहु तआ़ला नफ़ा हो और जो काग़ज़ पर लिख कर नीले कपड़े में तावीज़ बना कर दाहिने बाज़ू पर बांधे, रोज़ी मिलने में उसके लिए आसानी हो।

٣ اَوَلَهُ يُدَالَّذِيْنَ كَفَرُوْااَنَّ الشَّمُواتِ وَالْاَمُونَ كَانَتَا رَنْقَافَفَتَقُنْهُا وَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْكَارِةُ مِنُونَ ٥ وَجَعَلْنَا مِنَ الْكَارِةُ مِنُونَ ٥

3. अ व लम यरल्लज़ी न क फ रू अन्नस्समावाति वल अर ज़ कानता र त कन फ़ फ़तक्नाहुमा व जज़ल्ना मिनल माइ कुल् ल शैइन हय्यिन अ-फ़ ला यूमिनून॰ (पारा 17, रुकूआ़ 3)

ख़ासियत- जो औरत बच्चा जनने के दर्द में मुब्तला हो, उसके पेट या कमर पर उसको दम कर दे या लिख कर बांध दे तो विलादत आसानी से हो।

4. बच्चा जनने के दर्द को दूर करने के लिए-जिस औरत को बच्चा जनने का दर्द तक्लीफ़ दे तो पर्चा काग़ज़ में यह आयत लिखे-

وَٱلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ ۗ وَاذِ نَتُ لِرَيِّهَا وَحُقَّتُ ۗ اُهُمَّا ٱشْرَاهَبَّا

व अल्कृत माफ़ीहा व तखल्लत व अज़िनत लिर ब्बिहा व हुक्कृत अस्यन अष्टरा अहरयन॰

और पर्चे को कपड़े में लपेटे और उसकी बायीं रान में बांध दे तो

आमाले क़ुरआनी

वह जल्दी जनेगी।

5. अगर अव्वल सूर: इन्शिकाक से हुक्कत तक मीठी चीज़ पर पढ़े और हामिला को खिलाए तो भी जल्दी जने।

#### 8. दूध बढ़ना

1. सूरतुल हिज्र (पारा 13)

खासियत- जो शब्स उसको ज़ाफ़रान से लिख कर किसी औरत को पिलाए उसका दूध बढ़ जाए। सूर: यासीन को लिख कर पिलाने से दूध पिलाने वाली औरत का दूध बढ़ जाए।

2. सूरतुल हुजुरात (पारा 26)

खासियत- काग़ज़ पर लिख कर दीवार पर चस्पां कर दे तो आसेब न आए, लिख कर पिलाने से दूध बढ़े और हमल महफ़ूज़ रहेगा, इन्शाअल्लाहु तआ़ला।

#### दूध छुड़ाना

सूर: बुरूज (पारा 30)

**ख़ासियत-** जिसका दूध छुड़ाना मंज़ूर हो, उसके बांध दे, वह आसानी से दूध छोड़ दे।

### 10. औलादे नरीना (लड़कों) का नेक होना

सूरः अअ्ला (पारा 30)

ख़ासियत- शुरू महीने हमल में अगर औरत की दाहीनी पसली पर यह सूर: लिख दे तो इन्शाअल्लाहु तआ़ला लड़का पैदा हो। 2. ऐसी औरत के लिए जो लड़का न जनती हो-जो औरत सिवाए लड़की के लड़का न जनती हो, तो हमल पर तीन महीने गुज़रने से पहले हिरन की झिल्ली पर जाफ़रान और गुलाब से इस आयत को लिखे-

ٱللهُ يَعْلَدُ مُا تَحِلُ كُلُ أَتْنى وَمَا تَغِيضُ أَلَا مُحَامُومَا تَزْدَادُ مُ

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِفْدَامٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالنَّهَادَةِ الْكَيْرُ الْمُتَعَالِ ؟

अल्लाहु यअलमु मा तिह्मिलु कुल्लु उन्सा व मा तग़ीज़ुल अर्हामु व मा तज़्दादु व कुल्लु शैइन अन्दिह् बिमिक्दारिन आलिमुल ग़ैबिवश्शहादितल कबीरुल मुतआ़लि॰

और इस आयत को लिखे-

يَا مَكَرِيَّكَ إِنَّا لَكُنِّرُكَ بِعُكَامِ إِنْ سُمُذَيِّ كُن لَمُ نَجُعَلُ لَذَمِنُ تَبُلُ سَمِيًّا "

या ज़ क रिय्या इन्ना नुबिश्शिर क बिगुलामि-नि-स्मुहू यह्या लम नज्ञल लहू मिन कब्लु समिय्याः फिर यह लिखे-

ريحتِّ مَرْبَعَ وَعِيْسُمُ ابْنَاصَالِكَا طَوِيُلَ الْعُسُرِجِيِّ مُحَمَّدِهِ وَالِهُ

बिहिक्कि मर याम व औसा इब्निन सालिहन तिवलल् उम्रि बिहिक्कि मुहम्मदिवंव आलिही॰

फिर इस तावीज़ को हामिला बांधे रहे।

- 3. लड़का पैदा होने के लिए- और यह भी उसी एतिमार ताले शाल्स ने मुझको ख़बर दी है कि जो औरत सिवाए लड़की के लड़का न जनती हो, उसके पेट पर गोल लकीर खींचे और सत्तर बार उगंली फेरने के साथ 'या मतीनु कहे।
  - 4. नेक लड़का पैदा होने के लिए- पूरी सूर: यूसुफ लिख कर

हामिला के तावींज़ बांघ दे, लड़का, नेक और दीनदार पैदा हो।

5. अल-मृतकब्बिर (तकब्बुर करने वाले)

खासियत- बहुत ज़्यादा पढ़ने से बुज़ुर्गी में बरकत हो और मिलन की रात में बीवी के पास जाकर मुबाशरत से पहले दस बार ज़िक्र करे तो लड़का, नेक पैदा हो।

6. सूर: फज़ (पारा 30)

खासियत- आधी रात में पढ़ कर जिमाज़ करने से औरत नेक-बख़्त पैदा हो।

7. अल-बर्ष (नेक कार)

ख़ासियत- अगर सात बार पढ़ कर बच्चे पर दम किया करे तो नेक-बख़्त उठे।

### 11. बच्चों की हिफ़ाज़त

1. इज़ का ल तिम र अ तु अ़िम रा न से बिग़ैरि हिसाब तक وَ أَوْقَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ ..... بِغَيْرِحِياً إِنْ (पारा 3, रुकूअ़ 12)

ख़ासियत- अगर मुश्क व जाफरान से लिख कर तांबे या लोहे की नलकी में रख कर बच्चे के गले में लटका दिया जाए तो रोने और डरने और बुरे ख़ाब देखने से बचा रहे और मां के थोड़े दूध से पेट भर जाए और अगर दूध कम हो तो बढ़ जाए और बच्चा ख़ूब पले-बढ़े।

सूर: जासिया (पारा 25)

खासियत- बच्चे की पैदाइश के वक्त इसको लिख कर बांधने से तमाम आसेब व तक्लीफ़ देने वाले जानवरों से बचा रहेगा।

3. इन्नी तवक्कल्तु अलल्लाहि से अला कुल्लि शैइन हफीज़॰ तक إِنْ تَرَكَّلُتُ عَلَىٰ اللهِ "ا عَلْ كُلِّ شَيْءٍ حَلِيْظٌ هُ (पारा 12, रुक्अ़ 5) ख़ासियत- तावीज़ बना कर बच्चे के गले में डालने से जितने मर्ज़ बच्चों को हो जाते हैं, सबसे हिफ़ाज़त रहती है।

सूरः इब्राहीम अला निबय्यिना व अलैहिस्सलामु॰ (पारा 13)

ख़ासियत- सफ़ेद रेशम के टुकड़े पर इसको वुज़ू करके लिख कर लड़के के गले में बांध दे तो रोना-डरना और बुरी नज़र, सब दूर हो जाए और दूध छोड़ना आसान हो।

5. सूर: बलद (पारा 30)

ख़ासियत- पैदाइश के वक्त लिख कर बच्चे के बांध देने से सब तक्लीफ़ देने वाले जानवर और पेचिश से मह्फूज़ रहे।

### 12. बच्चों का पलना-बढ़ना

عل اَلَذِئَ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ، وَبَدَ أَخَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنَ طِيُنِ ۗ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنْ سُلِلَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّلِي يُنِ أَهُ نُعُرَّسَوَّا لُهُ وَنَعَزَ فِيهُ مِن ثُوفِيهِ وَجَعَلَ لَكُ عُرُالشَّمْعَ وَالْاَبْصَامَ وَالْاَفْئِدَةً \* قَلِيكًا مَّا تَتَهْ كُرُونُنَ

 अल्ल ज़ी अह्स न कुल ल शैइन ख़ल्क हू व ब द अ ख़ल्कल इन्सानि मिन तीन, सुम म ज अ ल नस्लहू मिन सुला लितम मिम माइम महीन. सुम म सव्वाहु व न फ ख़ फ़ीहि मिर्छिहि व ज अ ल लकुमुस्स म् अ वल् अब्सा र वल्अ़फ्इ द त कलीलम मा तश्कुष्टन。

(पारा 21, रुक्अ 14)

ख़ासियत- जब बच्चे को पैदा हुए सत्तर दिन गुजर जाएं, इसकी शीशे के बर्तन में लिख कर बारिश के पानी से धोकर दो हिस्से करे। एक हिस्सा उस बच्चे के खाने की चीज़ में मिलाये और एक हिस्सा बोतल में रख छोड़े और सात दिन तक उसमें से बच्चे को पिलाये और मुंह को मले। इन्गाअल्लाहु तआ़ला ख़ूब पले-बढ़े।

#### 13. जिमाअ़ की ताकृत

1. जिमाअ की ताकृत पाने के लिए-हसन बसरी रहमतुल्लाहिअलैहि से ज़िक्र किया गया कि फ्लां शब्स ने निकाह किया, मगर औरत पर कादिर न हुआ। आपने दो अंडे जोश दिए हुए मंगाये और छिल्का उतार कर एक पर यह आयत लिखी-

# وَالسَّمَاءَ بَنَيْنُهَا بِآبِيدٍ قَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ٥

वस्समा अ बनैनाहां बि अयदिंव्व इन्ना ल मूसिअून。

और मर्द को खाने के लिए दे दिया और दूसरे पर यह आयत लिखी-

## وَالْاَرْضَ فَرَسُّنْهَا فَيْعُمَالْكَاهِدُونَ ٥

वल अर ज फरश्नाहा फनिअमल माहिदून。

और वह औरत को खाने के लिए दे दिया और कहा कि अब मतलब हासिल करो चुनांचे वह कामियाब रहा।

### 14. लड़के का ज़िंदा न रहना

1. उस औरत के लिए जिसका लड़का ज़िंदा न रहे- और उस शख़्स ने, जिस पर एतिमाद है, ख़बर दी है कि जिस औरत का लड़का ज़िंदा न रहता हो, तो अजवाइन और काली मिर्च ले, दोनों चीज़ों पर दोशंबा की दोपहर को चालीस बार 'सूर: वश्शम्स' पढ़े और हर बार दरूद शरीफ़ पढ़ कर शुरू करे और उसी पर ख़त्म करे, उसको हर दिन औरत खाया करे, हमल के दिन से लड़के के दुध छुड़ाने तक।

1.

15. छिपी बातों का मालूम करना

م الله يَعْلَمُ مَا عَنْمِ لُ كُلُ أُنْتَىٰ تَا الْكَ بِنُولِلُهُ عَالِ ٩

 1. अल्लाहु यञ्जलमु मा तिह्मिलु कुल्लु उन्सा से अल-कबीरुल

 मुताआलि- तक
 (पारा 13, रुक्ज़ 8)

तर्जुमा – अल्लाह तज़ाला को सब ख़बर रहती है, जो कुछ किसी औरत को हमल रहता है (लड़का या लड़की) और जो कुछ रहम में कमी-बेशी होती है और हर चीज़ अल्लाह के नज़दीक एक ख़ास अन्दाज़े से है। वह तमाम छिपी और ज़ाहिर चीज़ों का जानने वाला है, सबसे बड़ा आलीशान है।

खासियत — जो शख़्स किसी छिपी बात को मालूम करना चाहे, जैसे हामिला के पेट में क्या है या दफ्न किया हुआ ख़ज़ाना कहां है या कोई चीज़ दफ्न करके भूल गया, उसकी जगह मालूम करनी है या ग़ायब कब तक आयेगा या मरीज़ कब तक अच्छा हो जाएगा तो वुज़ू करके इत लगाये और पीर के दिन रोज़ा रखे और रात को वुज़ू करके सोए और मंगल के दिन सूरज निकलने से पहले इन आयतों को एक हरे कपड़े पर ज़ाफरान और गुलाब ख़ालिस से लिखे, फिर उस कपड़े को अ़द व अंबर से धूनी देकर उसको एक डिब्बे के अन्दर बन्द कर दे, इस तरह कि न कोई आदमी उसको देखे और न चांद, सूरज का सामना हो। जब बुध की रात हो तो इशा की नमाज़ पढ़कर उस डिब्बे को हाथ में लेकर यों कहे-

ۗ يَاعَالِمَ الْخَوْيَاتِ فِي الْأَمُورِ يَامَنُ هُوَعَلِ حُلِ شَيْءٍ قَدِيثُ الطَّلِعْ فِي عَلَا الْمُعْلِمُ عَلَا مُعَلِّمَ الْمُرْدِيدُونَ وَلَا لِمُعْلِمُ عَلَا مُكَالِمُ اللهُ عَلَى عَلَى حُلِ شَيْءٍ قَدِيدُونَ

या आ़लिमल ख़िफ़्याति फ़िल उमूरि या मन हु व अ़ला कुल्लि शैइन क्दीर इत्तलिअ़नी अ़ला कुल्लि मा उरीदु इन्न क अ़ला कुल्लि शैइन क्दीर॰ फिर अल्लाह का ज़िक्र करता हुआ सो जाए। ख़्वाब में कोई चाही बात बतला जाएगा। अगर उस रात को नज़र न आए तो जुमरात को रोज़ा रख कर जुमा की रात में इसी तरह करे, इन्शाअल्लाहु तंज़ाला ज़रूर कोई न कोई ख़्वाब में उसको ख़बर देगा।

### रोज़ी और कुर्ज़ का अदा करना

1. कुर्ज का अदा करना

1. क़ुलिल्लाहुम म मालिकलमुल्कि तुअ् तिल मुल क मन तशाउ व तन्जिअुल मुल क मिम्मन त शाउ व तुअिञ्जु मन तशाउ व तुजिल्लु मन तशाउ बियदिकल ख़ैरु इन न क अला कुल्लि शैइन क़दीर॰

(पारा 3, रुक्अ 11)

तर्जुमा- (ऐ मुहम्मद!) आप यों कहिए कि ऐ अल्लाह! मालिक तमाम मुल्क के, आप मुल्क जिसको चाहें दे देते हैं और जिस से चाहें आप मुल्क ले लेते हैं और जिसको चाहें बा-इज़्ज़त कर देते हैं, और जिसको आप चाहें, ज़लील कर देते हैं। आप ही के इख़्तियार में सब भलाई है। बेशक आप हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखने वाले हैं।

खासियत- कर्ज़ अदा करने के लिए सात बार सुबह व शाम पढ़ लिया करे तो इन्शाअल्लाहु तआ़ला कर्ज़ अदा हो जाएगा।

المُدْمَرُ إِنْ زَلَ عَلَيْكُ مُرْمِن المعنى الْعَرِ نا وَاللهُ عَلِيْمٌ لَهِ السَّاكُونِ ٥ المُدُونِ

2. पारा 4, रुक्अ़ 7 में सुम् म अन् ज ल अलैकुम मिम् बअ़्दिल गम्मि से वल्लाहु अ़लीमुम बिजातिस्सुदूरः तक।

तर्जुमा- फिर अल्लाह तआ़ला ने इस गम के बाद तुम पर चैन भेजी यानी ऊंघ कि तुममें से एक जमाअ़त पर तो उसका ग़लबा हो रहा था और एक जमाअत वह थी कि उनको अपनी जान ही की फ़िक्र पड़ रही थी। वे लोग अल्लाह तआ़ला के साथ सच्चाई के ख़िलाफ सोचने लगे थे, जो कि सिर्फ बेवकूफी का ख्याल था। वे यों कह रहे थे कि हमारा कुछ इख़्तियार चलता है? (यानी कुछ नहीं चलता) ! आप फ़रमा दीजिए कि इख़्तियार तो सब अल्लाह ही का है। वे लोग अपने दिलों में ऐसी बात छिपाये रखते हैं, जिसको आप के सामने (खुल कर) ज़ाहिर नहीं करते। कहते हैं कि अगर हमारा कुछ इिल्तियार चलता (यानी हमारी राय पर अमल होता) तो हम (में जो मक्तूल हुए, वे) यहां मक्तूल न होते। आप फरमा दीजिए कि अगर तुम लोग अपने घरों में भी रहते, तब भी जिन लोगों के लिए कृत्ल मुक्दर हो चुका था, वे लोग उन जगहों की तरफ निकल पड़ते, जहां वे (कृत्ल हो-हो कर) गिरे हैं और जो कुछ हुआ, इस लिए हुआ ताकि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे बातिन की बात (यानी ईमान) की आजमाइश करे और ताकि तुम्हारे दिलों की बात को साफ कर दे और अल्लाह तआ़ला बातिन की सब बातों को ख़ूब जानते हैं और बेशक हमने तुमको जमीन पर रहने की जगह दी और हमने तुम्हारे लिए उसमें ज़िंदगी का सामान पैदा किया। तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो।

खासियत – रोज़ी बढ़ाने के लिए इन आयतों को शुरू महीने के जुमा से चालीस जुमा तक मिरब के बाद ग्यारह बार पढ़े और इस दूसरी आयत यानी- अामाले कुरआती وَلَقَدُ مُلَنَّكُ مُ فِي الْأَمْضِ وَجَعَلْنَا لَكُ مِنْهَا مَعَالِشُ وَلِيكًا مَا لَثُكُرُنَ ٥

व ल कर मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि व जअल्ना लकुम फीहा मआ़इ श कलीलम मा तश्कुरूनः (पारा ४, रुक्अ ४)

को हर जुमा के बाद काग़ज़ पर लिख कर कुएं में डालता जाए। पूरी उम्मीद है कि इन्शाअल्लाहु तआ़ला इस अमल से ग़नी व मालदार हो जाएगा। अगर कुर्जा हो तो अदा हो जाएगा।

3. सूर: कह्फ़ (पारा 15)

खासियत- इसको लिख कर एक बोतल में रख कर घर में रखने से मुहताजी और कर्ज़े से बे-खौफ़ रहे और उसके घर वालों को कोई तक्लीफ़ न दे सके और जो अनाज की कोठी में रख दे सब खतरों से बचा रहे।

4. सूर: तह्रीम (पारा 28)

ख़ासियत- मरीज पर दम करने से दर्द को सुकून और मिरगी वाले को फ़ायदा हो और जिसको नींद न आती हो, नींद आ जाए और मुद्दतों का कर्ज़ अदा हो।

2. बरकत होना

 और जो शख़्स सूर: अल-हिज़ को जेब में रखे, उसकी कमाई में बरकत हो और मामलों में कोई शख़्स उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ न करे।

### 3. ज्यादा से ज्यादा सुख-चैन

- सूर: 'इन्ना अन्जल्नाहु' और सूर: 'क़ुल या अय्युहल काफिरून' और सूर: 'क़ुल हुवल्लाहु अ हद' ग्यारह-ग्यारह बार पाक पानी पर दम करके नये कपड़े पर छिड़क दे, तो उसके इस्तिमाल तक सुख-चैन में रहे।
  - 2. मालिकल मुल्कि (बादशाही का मालिक)

आमाते कुरआनी

खासियत- इसे हमेशा पढ़े तो माल व तवंगरी हासिल हो।

3. अल-मुग्नी (तवंगर करने वाले)

खासियत - हज़ार बार पढ़े तो तवगरी हासिल हो।

4. भूल-प्यास खत्म करने के लिए

1. सूरः इख़्लांस (पारा 30)

खासियत- जो शख़्स हमेशा इसको पढ़ा करे, हर किस्म की भलाई हासिल हो और हर किस्म की बुराई से बचा रहे और जो भूख में पढ़े तो पेट भर जाए, और जो प्यास में पढ़े, प्यास मिट जाए।

और अगर ख़रगोश की झिल्ली पर लिख कर अपने पास रखे, कोई इन्सान व जिन्न व तक्लीफ पहुंचाने वाला जानवर उसके पास न आए।

2. पूरी सूर: वाकिआ (पारा 27, रुकूअ 14)

ख़ासियत- हदीस में है कि जो शख़्स इस सूरः को रात के वक़्त एक बार पढ़ लिया करे, वह कभी भूखा न रहेगा।

مَد : وَإِذِاسُتَسُقُ مُوسَى لِقَرْضَ الْقَدُنَ اصْرِبَ لِعَصَاكَ الْحَجَرَطَ فَالْنَا اصْرِبَ لِعَصَاكَ الْحَجَرَطَ فَانْفَحَرَطَ فَانْفَجَرَتُ مِنْ أَنْ اللّهِ فَانْفَرَ مَنْ أَنْ اللّهِ فَكَا تَعْتُو اللّهِ وَكَا تَعْتُوا فِي أَلِمَ مُنْ اللّهِ وَلَا لَعْلَمُ اللّهِ وَكَا تَعْتُوا فِي أَلِمَ مُنْ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا لَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

3. व इज़िस्तस्का मूसा लिकौिमही फ कुल्नज़िरब बिअसा कल ह ज र फन्फ ज रत मिन्हुस्नता अशर त ऐना कद अलि म कुल्लु उनासिम मशरब हुम कुलू वशरबू मिरिज़्क्लाहि व ला तअ़्सौ फिल अर्जि मुफ़्सिदीन。 (पारा 1, हक्स 7)

तर्जुमा और जब (हज़रत) मूसा ने पानी की दुआ मांगी अपनी कौम के वास्ते, उस पर हमने हुक्म दिया कि अपने इस असा (डंडा-लाठी) को फ्लां पत्थर पर मारो॰ पस फौरन उससे फूट निकले बारह चश्मे। मालूम कर लिया हर शख़्स ने अपने पानी पीने की जगह, खाओ और पियो अल्लाह आमाले कुरआनी

तआला की रोज़ी से और हद से मत निकलो फसाद करते हुए ज़मीन में।
स्वासियत- जिसको सफर में पानी न मिले या ऐसे मर्ज़ में मुब्तला
हो, जिसमें पानी ज़्यादा पिए और प्यास न बुझे तो इन आयतों को मिट्टी
के किसी चिकने बरतन में जो तेल या घी से चिकना हो गया हो या कांच
या पत्थर के बर्तन पर लिख कर रबी के बारिश के पानी से घोकर-एक
शीशी में भर कर तीन दिन रहने दे। फिर उसमें लाल बकरी का दूध मिला
कर आंच पर उसको गाढ़ा करे। प्यास में सुबह के वक्त दो दिरहम और
मरीज़ सोते वक्त उतना ही पिया करे।

# الله وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي الَّذِلِ وَالنَّهَارُّو هُوَالسَّمِيمُ الْعَلِيمُ هُ

4. व लहू मा स क न फ़िल्लैलि वन्नहारि व हुवस्समीञ्जल अलीम。 (पारा 7, रुक्अ 8)

तर्जुमा- और अल्लाह ही की मिल्क है सब कुछ, जो रात में और दिन में रहते हैं और वही है बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला।

खासियत- यह आयत गुस्से को ठंडा करने और प्यास बुझाने और रंज दूर करने के लिए है और अगर खड़ा हो तो बैठ जाए और बैठा हो तो खड़ा हो जाए और यह आयत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े।

5. अस्समदु (बे-नियाज़)

खासियत- रात के आखिर में एक सौ पचीस बार पढ़े, तो सिद्क और सिद्दीकियत की निशानियां जाहिर हों और जब तक इस का ज़िक्र करता रहे, भूख का असर न हो।

### 5. बे-मशक्कत रोज़ी

 सूर: फातिहा एक सौ ग्यारह बार पढ़ कर बेड़ी-हथकड़ी पर दम करने से कैदी जल्दी रिहाई पाये। रात के आखिर में 41 बार पढ़ने से बे-मशक्कत रोज़ी मिले।

2. सूर: यासीन

खासियत- जिस ज़रूरत के लिए 41 बार पढ़े, वह पूरी हो, डरा हुआ हो, अम्न में हो जाए या बीमार हो, चंगा हो जाए या भूखा हो, पेट-भरा हो जाए।

6. रोज़ी बढ़ाने के लिए ثُعَرَانُزَلَ عَلَيْكُوْشِنُ لِعَالِ الْعَيْرِ آسَنَهُ تُعَاسًا يَغْشَى طَالِقَتَةُ مِنْكُمْ وَكَا زُفَةَ ثَكَدُا هَـنَهُمُ انْفُهُمُ يُظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَا لَحَيَّ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ لِمَنْفُولُوْنَ هَلْ لَنَامِنَ الْآمْرِمِنْ شَيْءً كُلُوانَ الْأَمْرَ كُنَّهُ بِللهِ مِ يُخْفُونَ فِنَ أَنْفُيهِمْ قَالا يُبُلُ وْنَ لَكَ م يَقُوْلُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْأَصْرِ شَكَّا مُّا قُرِلْنَا هَهُنَا وقُلُ لَوْكُنْتُمْ فِي مُبُوِّدُ لُهُرَا لَّذِيْنَ كُتِبَ عَلِيْهُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِ فِي وَلِيسَبُتَلَى اللَّهُ مَا فَيْصُدُورِكُورُ وَلِيُمَخِّصَ مَا فَيُ قُلُونِ حُمْرٍ وَاللَّهُ عَنِيمٌ لِهَ الصَّلَا وَمِن

1. सुम म अन ज् ल अलै कुम से वल्लाहु अलीमुम बिजातिस्सुदूर。 (पारा 4, रुकुअ 7) तक

ख़ासियत- रोज़ी बढ़ाने के लिए इन आयतों को शुरु महीने के जुमा से चालीस जुमा तक, मिरब के बाद ग्यारह बार पढ़े और इस दूसरी आयत وَلَقَدُمُ جَعَّنَكُمُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَالِينَ الْوَلِيَاتَ الْكَاتَثُ كُرُونَ ٩٦٦١-

व लक्द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़ि व जअल्ना लकुम फीहा मआयि (पारा ८, रुक्अ ८) श क्लीलम मा तक्कूरूने

को हर जुमा को काग़ज़ पर लिख कर कुएं में डालता जाए। पुरी उम्मीद है कि इन्शाअल्लाहु तआ़ला इस अ़मल से ग़नी और तवंगर हो  अल्लाहु लतीफ़ुम बि अ़ि बादि ही यर्जुकु मंय्यशाउ व हुवल कविय्युल अज़ीज़॰ (पारा 25, रुक्झ 3)

तर्जुमा- अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों पर मेहरबान है, जिसको चाहता है, रोजी देता है और वह ताकृत वाला ज़र्बदस्त है।

खासियत- रोज़ी बढ़ाने के लिए नमाज़ के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करे।

على وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ مِ إِنَّ اللهَ بَالِعُ أَمْرِ إِمْ قَلْ جَعَلَ اللهُ وَهُوَ حَسُبُهُ مِ إِنَّ اللهَ بَالِعُ أَمْرٍ إِمْ قَلْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْ رَّاه

व मंय्य त वक्कल अलल्लाहि फ हु व हस्बुहू इन्नल्ला ह बालिगु
 अम्रिही कद ज अ लल्लाहु लिकुल्लि शैइन कद्रा०

(पारा 28, रुक्अ 17)

तर्जुमा- और जो शख़्स अल्लाह पर तवक्कुल करेगा तो अल्लाह तआ़ला उसके लिए काफ़ी है। अल्लाह तआ़ला अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह तआ़ला ने हर चीज़ का अन्दाजा (अपने इल्म में) मुकर्रर रखा है।

खासियत- रोज़ी की ज्यादती के लिए और जिस मुहिम में चाहे उसको पढ़े, इन्शाअल्लाहु तआ़ला तंगदस्ती दूर हो जाएगी और मुहिम आसान होगी।

4. पूरी सूर: मुज़्ज़म्मिल (पारा 29, रुक्अ 13)

खासियत- रोज़ी बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसकी तर्कीब यह है कि एक चिल्ले तक हर दिन तैशुदा वक्त पर 11 बार दरूर शरीफ पढ़े, फिर ग्यारह मर्तबा 'या मुग्नी' पढ़े। इस के बाद ग्यारह मर्तबा सूरः मुज्ज़िम्मल शरीफ पढ़े और फिर आख़िर में भी ग्यारह बार दरूद शरीफ पढ़ ले।

जो इस अमल को करेगा, अल्लाह तआ़ला ग़ैब से उसकी तरह-तरह की मदद फरमाएगा।

5. आयतल कुर्सी मय बिस्मिल्लाह-खालिदून तक, पूरी सूर: फलक मय बिस्मिल्लाह और पूरी सूर: नास और यह आयत-قُلْ لَّنْ يَبْصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لُنَا هُومَوْ لِانَاء وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتُوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَ فَلِي الْمُؤْمِنُونَ وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَ فَلِي الْمُؤْمِنُونَ وَ

कुल लंय युसी बना इल्ला मा क त बल्लाहु लना हुव मौलाना व अलल्लाहि फल य त वक्कलिल मुअ्मिनून。 (पारा 10 रुक्झ 13)

तर्जुमा- फरमा दीजिए हमको कोई हादसा नहीं पेश आ सकता, मगर वहीं जो अल्लाह तआ़ला ने हमारे लिए मुक्रिर फरमाया है। वह हमारा मालिक है और अल्लाह के तो सब मुसलमानों को अपने काम सुपुर्द रखने चाहिए।

ख़ासियत- जो शख़्स आयतल कुर्सी को हर नमाज़ के बाद पढ़ा करे, शैतान के वस्वसे और सरकश शैतानों की चालों व तक्लीफों से बचा रहे और फ़कीर से ग़नी हो जाए और ऐसे तरीके से रोज़ी मिले कि उसको गुमान भी न हो। और जो इसको सुबह व शाम और घर में जाने के वक्त और बिस्तर पर लेटने के वक्त हमेशा पढ़ा करे तो चोरी और इबने और जलने से अम्न में रहे और सेहत नसीब हो और हर किस्म के ख़ौफ़ और अन्देशे से बचा रहे और इसको ठीकरियों पर लिखकर ग़ल्ले में रख दे तो ग़ल्ला चोरी और घुन से बचा रहे और इसमें बरकत हो और जो इसको अपनी दुकान या मकान में किसी ऊंची जगह रख दे तो रोज़ी बढ़े और कभी फ़ाक़ा न हो और वहां चोर न आए और अगर सफ़र या किसी भयानक जगह रहने का इत्तिफ़ाक़ हो तो यह आयतल कुर्सी मय सूर: इख़्लास और

मुअव्वज़तैन और "क़ुल लंग युसीब ना" (आख़िर तक) पढ़कर अपने गिर्द दायरा खींच लिया जाए, इनशाअल्लाहु तआ़ला कोई तक्लीफ़ देने वाला

जानवर न पहुंच सकेगा।

﴿ قُلِ اللّٰهُ مِّ مَالِكَ الْمُلْكِ ثُونِ الْمُلْكَ مَنْ شَكَاءُ وَتَنزِ مُ الْمُلْكَ مِحَنْ الْمُلْكَ مَنْ شَكَاءُ وَيَرزُ مُ الْمُلْكَ مَنْ تَكَاءُ وَيُورِ الْمُلْكَ مَنْ تَكَاءُ وَيَكِ الْمُلْكَ مَنْ تَكَاءُ وَيَكِ الْمُلْكِ مَنْ الْمُورِيَّةُ وَيَعْ الْمُلْكِ وَقُولِهُ النَّفَهَ الرَّفَةَ وَيَعْ وَيُعْ الْمُلِكِ وَقُولِهُ النَّفِي الْمُلْكِ وَقُولِهُ النَّفِي الْمُورِيَّةُ وَيَعْ وَيْعِ وَيَعْ وَيْعُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِعُ وَيْعُولُوا وَالْمُؤْلِعُ وَلِمُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُلِعِ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِعُلُولِهُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْ

6. क़ुलिल्लाहुम म से बिगैरि हिसाब तक (पारा 3, रुक्अ़ 11) ख़ासियत- जो शख़्स ज़्यादा से ज़्यादा इन आयतों को फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद और नफ़्लों के बाद और सोते वक़्त पढ़ा करे, उस को रोज़ी और वुसअ़त नसीब हो, उसके माल में तरक़्क़ी हो और तंगदस्ती दूर हो।

> عَدَ إِذْ قَالَ الْمُوَارِنُّوْنَ يَعِيْمَى ابْنَ مَرْيَدَ هِلْ يَسْتَطِيْعُ كَنُكُفَانَ يُكَوْلُ عَلَيْنَا مَا نَعِدَةً قِنَ السَّمَا وقال الْقُوالله الْمَانُ حَنْدُو مُوَّ وَفِيلِنَ ٥ قَالُوا نُويُكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الظَّهِدِينَ ٥ قَالَ عِيْمَى ابْنُ مَنْوَيَهُ اللَّهُ قَرَرَ مَنَا اللَّهُ مَرَا اللَّهُ عَرَبَ اللَّهُ الْمُورَ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهَا مِنَ اللَّهُ عَرَبَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُولُولُولُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّ

7. इज़ कालल हवारिय्यून या ईसब न मर य म हल यस्तती अ रब्बु क अय्युनिज़ ल अलैना माइदतम मिनस्समाइ कालत कुल्ला ह इन कुन्तुम मुअ् मिनीन कालू तुरी दु अन नाकु ल मिन्हा व तत्म इन्न कुलू बुना व न अल म अन् कद सदक्तना व नकू न अलैहा मिनश्शाहिदीन का ल ईसब्तु मरयम अल्लाहुम म रब्बना अन्ज़िल अलैना माइदतम मिनस्समाइ तकूनु लना ईदल लिअव्विलिन। व आखिरिना व आयतम मिन क व वर्जुक्ना व अन्त खैरिरीज़िकीन (पारा 7, रुकू अ 5)

तर्जुमा- वह वक्त याद के काबिल है, जबिक हवारियों ने अर्ज़ किया कि ऐ ईसा बिन मरयम (अलैहिस्सलाम)! क्या आपके परवरिवार ऐसा कर सकते हैं कि हम पर आसमान से कुछ खाना नाज़िल फरमाएं। आपने फरमाया कि ख़ुदा से डरो अगर तुम ईमानदार हो। वे बोले कि हम यह चाहते हैं कि इसमें से खाएं और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए और हमारा यकीन और बढ़ जाए कि आपने हमसे सच बोला है और हम गवाही देने वालों में से हो जायें। ईसा बिन मरयम ने दुआ़ की कि ऐ अल्लाह! ऐ हमारे परवरिवार! हम पर आसमान से खाना नाज़िल फरमाइए कि वह हमारे लिए यानी हम में जो अव्वल हैं और बाद में हैं, सबके लिए एक ख़ुशी की बात हो जाए और आप की तरफ से एक निशानी हो जाए और आप हम को अता फरमाइए और आप सब अता करने वालों से अच्छे हैं।

ख़ासियत- ये आयतें रोज़ी के बढ़ाने और तंगी को दूर करने के लिए हैं। झाऊ की लकड़ी के बरतन में उनको वुज़ू करके लिखे, अपने पास रखे। जब ज़रूरत हो, उसमें पानी भरकर घर या खेत या बाग में छिड़के और अगर दिल चाहे तो तीन हफ़्ते लगातार वह पानी पिए। इन्शाअल्लाहु तआ़ला जान व माल में बरकत होगी।

ه وَلَقَدْ مَكَّنَّا كُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا كُمُّ فِيهُا مَعَالِينَ ۚ تَلِيلُا مَّا تَشْكُرُونَ

8. व लक्द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि व जअ़ल्ना लकुम फ़ीहा मआ़इश क़लीलम मा तश्कुरुन॰ (पारा ८, रुक्अ़ ८)

तर्जुमा - और बेशक हमने तुमको जमीन पर रहने की जगह दी और हमने तुम्हारे लिए उसमें ज़िंदगी का सामान पैदा किया। तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करने वाले हो।

खासियत- रोज़ी की ज़्यादती के लिए जुमा के दिन जब नमाज़ से

फ़ारिग हो जायें, लिखकर दुकान या मकान में रखने से रोज़ी बढ़ती है।

﴿ قُلُمَنْ يَنْزُمُ كُكُورُ مِنَ النَّهَاءِ وَالْرُوضِ المَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارُ

وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيْرِصَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْمُوْتُ

فَيْ يَقُولُونَ الله ﴿ فَقُلُ ا فَكُلَ تَتَقُونَ ٥ وَمَنْ يَكُرِبُرُ الْمُؤْتَ وَمَنْ يَكُرِبُرُ الْمُوْتُ

9. क़ुल मंय्यर्जुकुकुम मिनस्समाइ वल अर्ज़ि अम्मंय्यम्लिकुस्सम अ वल अब्सार व मंय्युख्रिजुल हय य मिनल मिय्यिति व युख्रिजुल मिय्य त मिनल हिय्य व मंय्युदब्बिरुल अम्र फ यकूलूनल्लाहु फ़्कुल अ फ ला तत्तकून。 (पारा 11, रुक्ज़ 9)

तर्जुमा- आप किहए कि वह कौन है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रोज़ी पहुंचाता है या वह कौन है जो कानों और आंखों पर पूरा इिलायार रखता है और वह कौन है जो जानदार को बे-जान से निकालता है और बे-जान को जानदार से निकालता है और वह कौन है जो तमाम कामों की तद्बीर करता है, सो ज़रूर वे यही कहेंगे कि अल्लाह (है) तो उनसे कहिए कि फिर (शिर्क से) क्यों नहीं परहेज़ करते।

ख़ासियत- यह आयत विलादत की आसानी और कान के दर्द और रोज़ी की आसानी के लिए है। मीठे कद्दू के पोस्त पर स्याही से लिखकर बच्चा जनने वाली के दाहिने बाज़ू पर बांध देने से विलादत में आसानी होती है और कलईदार तांबे की तश्तरी पर अर्के गुदनी से लिखकर साफ शहद से धोकर आग पर पका कर जिसके कान में दर्द हो, तीन कतरे छोड़ दे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला नफा हो और जो काग़ज़ पर लिखकर नीले कपड़े में तावीज़ बनाकर दाहिने बाज़ू पर बांधे, रोज़ी की चीज़ें उसके लिए आसान हों।

10. सूर: यूसुफ अला निबय्यिना व अलैहिस्सलाम

(पारा 12, रुक्अ 11)

ख़ासियत- जो श़ख़्स इस को लिखकर पिए, उसकी रोज़ी बढ़े और हर आदमी के नज़दीक कृद्र के कृषिल हो।

11. सूर: नम्ल (पारा 19)

खासियत- जो शब्स उसको हिरन की झिल्ली पर लिख कर बनाये हुए चमड़े में रखकर अपने पास रखे कोई नेमत उसकी ख़त्म न हो और अगर संदूक में रख दे, तो उस घर में सांप-बिच्छू, दरिंदा और कोई तक्लीफ़ देने वाला जानवर न आए।

12. सूर: फ़तह (पारा 26)

ख़ासियत- रमज़ान शरीफ़ के चांद को देखते वक्त तीन बार पढ़ने से तमाम साल रोज़ी बढ़े, लिखकर जंग के वक्त पास रखने में अम्न में रहे और जीत हो जाए। कश्ती में सवार होकर पढ़ने से डूबने से बचा रहे।

13. सूर: काफ़ (पारा 26)

खासियत- जिस घर में पढ़ी जाए, उसकी दौलत कायम रहे। 14. सूर: वाकिआ (पारा 27)

ख़ासियत- लिखकर बांधने से बच्चा आसानी से पैदा हो। वुज़ू के साथ सुबह व शाम पढ़ने से तंगी व प्यास दूर हो।

عط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهُ دِزْقَهُ فَلَيْنُفِقُ مِسَّآ اَتَهُ اللهُ عَلَا يُكِفُ اللهُ عَلَا يُكِفُ اللهُ وَهَ نَفْسًا إِلَّامًا النَّهَاءُ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسُمِ يَشُدُرًا ٥

15. व मन कुंदि र अलैहि रिज़्कुहू फलयुन्फिक मिम्मा आताहुल्लाहु ला युकल्लिफुल्लाहु नपसन इल्ला मा आताहा स यज अ़लुल्लाहु बअ़ द अ़ुसरिन युसरा॰ (पारा 28, रुक्अ़ 17)

तर्जुमा- और जिसकी आमदनी कम हो, उसको चाहिए कि अल्लाह

तआ़ला ने जितना उसको दिया है, उसमें से ख़र्च करे। अल्लाह तआ़ला किसी शख़्स को इससे ज़्यादा तक्लीफ़ नहीं देता, जितना उसको दिया है। अल्लाह तआ़ला तंगी के बाद जल्दी फ़रागृत भी देगा (गो ज़रूरत के मुताबिक़ सही)।

खासियत- जिसकी रोज़ी तंग हो, गुनाहों से तौबा करे और नेक कामों का इरादा करे और जुमा की रात की आधी रात को उठ कर इस्तिग्फार सौ बार दरूद शरीफ सौ बार यह आयत सौ बार, फिर दरूद शरीफ सौ बार पढ़ कर सो रहे। खाब में मालूम हो जाएगा कि क्या तद्बीर करे कि रोज़ी की तंगी दूर हो।

16. सूर: नून (पारा 29)

खासियत- नमाज़ में पढ़ने से फ़क़र व फ़ाक़ा दूर हो।

17. सूर: मुज़्ज़म्मिल (पारा 29)

खासियत- इसको पढ़ने से रोजी बढ़े।

18. सूर: आदियात (पारा 30)

ख़ासियत- लिखकर पास रखना रोज़ी की आसानी और अम्न व ख़ीफ़ के लिए फ़ायदामंद है।

19. सूर: कारिआ़ (पारा 30)

खासियत- इसका ज्यादा से ज्यादा पढ़ना रोज़ी को बढ़ाता है।

20. आय्तुल कुर्सी

स्नासियत- जो शब्स इसको तीन सौ तेरह बार पढ़े, अनगिनत भलाई उस को हासिल हो।

21. सूर: वाकिआ (पारा 27)

खासियत- एक मज्लिस में 41 बार पढ़ने से ज़रूरत पूरी हो, खास तौर से जो रोज़ी के बारे में हो। 22. सूर: ताहा

ख़ासियत- सुबह सादिक के वक्त इसके पढ़ने से रोज़ी मिले और सब ज़रूरतें पूरी हों और लोगों के दिल काबू में हों और दुश्मनों पर ग़लबा हो।

23. या मुग्नी

ख़ासियत- मेरे मुर्शिद क़द्दस सिर्रहू ने मुझको वसीयत की 'या मुग्नी' हमेशा पढ़ते रहने की, हर दिन ग्यारह सौ बार और सूर: मुज़्ज़म्मिल पढ़ने की चालीस बार। सौ अगर न हो सके तो ग्यारह बार और फ़रमाया कि दोनों अमल दिली और ज़ाहिरी दोनों गिना के वास्ते मुज़र्रब (तज़ुर्बा किए हुए) हैं और मुझको दरूद के हमेशा पढ़ते रहने की वसीयत की और फ़रमाया कि इसी की वजह से हमने पाया जो पाया।

24. अल-मलिकु (बादशाह)

ख़ासियत- जो शख़्स ज़वाल के वक्त एक सौ तीस बार पढ़ा करे, अल्लाह तआ़ला उसको दिल की सफ़ाई और ग़िना अ़ता फ़रमायें।

25. अल-अजीजु (सब से गालिब)

ख्रासियत- चालीस दिन तक हर दिन 41 बार पढ़ें तो ज़ाहिरी व बातिनी ग़िना हासिल हो और किसी मख़्तूक का मुहताज न हो।

26. अल-ग़फ़्फ़ारु (बख़ाने वाले)

खासियत- जुमा की नमाज़ के बाद सौ बार पढ़े तो मिक्तिरत की निशानियां पैदा हों और तंगी दूर हो और बे गुमान रोज़ी मिले।

27. अल-वह्हाबु (बड़े देने वाले)

**खासियत-** ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने से ग़िना और क़ुबूलियत और हैबत व बुजुर्गी पैदा हो। 28. अर्रज्जानु (रिज़्क देने वाले)

खासियत- फूज की नमाज़ से पहले घर के सब कोनों में दस-दस बार कहे और जो कोना किब्ले की दिशा की दाहिनी तरफ़ हो, उससे शुरू करे तो रिज़्क में ज्यादती पैदा हो।

29. अल-फत्ताहु (खोलने वाले)

ख़ासियत+ फज़ की नमाज़ के बाद सीने पर हाथ रख कर 71 बार पढ़ तो तमाम मामलों में आसानी हो और दिल में तहारत व नूरानियत हो और रोज़ी में आसानी हो।

30. अल-काबिज़ु (बन्द करने वाले)

ख़ासियत- चालीस दिन तक रोटी के लुक्मे पर इसको लिख कर खाए तो भूख से तक्लीफ न हो।

31. अल-बासितु (खोलने वाले)

**खासियत** – नमाज़ चाश्त के बाद दस बार पढ़ने से रिज़्क़ में फ़ैलाव हो।

32. अल-लती्फु (मेहरबान)

ख़ासियत- एक सौ तैंतीस बार पढ़ने से रोज़ी में फ़ैलाव हो, तमाम काम मज़े से पूरे हों।

33. अल-अ़लिय्यु (बुलंद सब से)

ख़ासियत- अगर लिख कर मुसाफ़िर अपने पास रख़े तो जल्द ही अपने अज़ीज़ों से आ मिले। अगर मुहताज रखे तो ग़नी हो जाए।

34. अल-वासिअु (फ़ैलाव वाले)

ख़ासियत- ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने से ज़ाहिरी व बातिनी ग़िना हासिल हो और काफ़ी हौसला और बुर्दबारी पैदा हो।

# मुहब्बत और क़ाबू में रखने की बात

# 1. हाकिम का नाराज़ होना من مَنْ كُونُونُ اللهُ عَ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ مَنْ الْعَلِيْمُ ٥

 फ स यक्फी क हुमु ल्लाहु व हु वस्समी अुल अलीमु॰ (पारा 1, रुक्झ 16)

तर्जुमा- तो (समझ लो कि) तुम्हारी तरफ से जल्द ही निमट लेंगे। अल्लाह तआ़ला सुनते हैं जानते हैं।

ख़ासियत- जिससे हाकिम नाराज व ख़फा हो, वह इस आयत को पढ़ा करे या लिख कर बाजू पर बांध ले । इन्शाअल्लाहु तआ़ला हाकिम मेहरबान हो जाएगा।

2. कम आतैना हुम मिन आयितन बय्यिनितन व मंय्युबिहल निअमतल्लाहि मिम् बअ्दि मा जाअत हु फ इन्नल्ला ह शदीदुल अिकाब॰ (पारा 2, रुकूअ़ 10)

तर्जुमा- हमने उनको कितनी वाज़ेह दलीलें दी थीं और जो अल्लाह तआ़ला की नेमत को बदलता है, उसके पास पहुंचने के बाद तो यकीनन हक तआ़ला सख़्त सज़ा देने वाले हैं।

ख़ासियत- जिससे हाकिम सख्त खफा व नाराज हो, इन आयतों को तीन बार पढ़ कर अपने ऊपर दम करके उसके सामने जाए, इन्शाअल्लाहु तआ़ला मेहरबान हो जाएगा। 3. काफ-हा-या-ऐन-स्वाद (पारा 16, रुक्ज़ 4), हा-मीम, ऐन-सीन-काफ (पारा 25, रुक्ज़ 2)

ख़ासियत- अगर हाकिम ख़फ़ा हो तो पहले तीन बार बिस्मिल्लाह पढ़े। उसके बाद काफ़-हा-या-ऐन-स्वाद के हर हफ़् को पढ़ता जाए और दाहिने हाथ की उंगली को हर हफ़् पर बन्द करता जाए। इसी तरह हा-मीम, ऐन-सीन-काफ़ के हर हफ़् को पढ़ता जाए और बाएं हाथ की उंगली को बन्द करता जाए। फिर काफ़-हा-या-ऐन-स्वाद के हर हफ़् को पढ़ता जाए और दाहिने हाथ की उंगली खोलता जाए। इसी तरह हा-मीम, ऐन-सीन-काफ़ के हर हफ़् को पढ़ता जाए और बाएं हाथ की उंगली खोलता जाए। इस तर्कीब के बाद नज़र बचा कर हाकिम की तरफ़ दम करे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला मेहरबान हो जाएगा।

4. सुम म कसत कुलूबुकुम मिम बअदि जािल क फिह य कल हिजारित औं अशद्दु कसवतन व इन् न मिनल हिजारित लमा यृ त फज्जरु मिन्हुल अन्हारु व इन् न मिन्हा ल मा यश्शक्ककु फ यख्रुजु मिन्हुल माउ व इन न मिन्हा लमा यह्बितु मिन खश्यितिल्लाहि व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअ्मलून॰ (पारा 1, रुक्अ 9)

तर्जुमा- ऐसे-ऐसे वाकिओं के बाद तुम्हारे दिल भी सस्त ही रहे। तो उनकी मिसाल पत्थर की-सी है, बल्कि सख्ती में पत्थर से भी ज्यादा सख़्त और कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जिनसे (बड़ी-बड़ी) नहरें फूट कर चलती हैं और इन ही पत्थरों में कि जो फट जाते हैं, फिर उनसे पानी निकल आता है और इन्हीं पत्थरों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के ख़ौफ़ से ऊपर से नीचे लुढ़क आते हैं और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बे-ख़बर नहीं हैं।

ख़ासियत- जिस आदमी का दिल किसी से सख़्त हो जाए या अपने घर वालों से तंगी करे और मिज़ाज बिगड़ जाए तो एक कोरी पाक ठीकरी लेकर आस की लकड़ी से उस शख़्स का नाम उस ठीकरी पर लिखे और कुछ शहद, जिसको आंच न लगी हो और अंगूरी सिरका लेकर उससे यह आयत उस नाम के गिर्द लिखे और उस ठीकरी को कुएं या नहर में डाल दे, जिससे वह शख़्स पानी पीता हो। इसी तरह अगर कोई बादशाह रियाया से बिगड़ जाए, तो इस आयत को काग़ज़ पर मय नाम बादशाह और उसकी मां के लिखकर पहाड़ में किसी ऊंची जगह रख दे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला उसकी हालत दुरुस्त हो जाएगी।

اَدُرُسَرُ اللَّهُ الْمُعَلَّا مِنْ اَبَنِي الْمُحُوالِ مِنْ اَبَيْ السَّرَائِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

خَيُرُكِمَنِ الْمَعَىٰ مَدَ وَلَا نَطُلَمُونَ فَتِيْلُاهِ (إِدِه و رَكَعَ مِ)

وَكُنُ كَا عَلَيْهُ مُ مَنَا أَابُنَىٰ ادَمَ بِالْحَقِّ مِاذْ قَرَبَا قُرْدَا ثَا فَتَعَيْلَ مِنْ اَحْدِهِ قَالُ لَاَ قُتُلَنَّكَ وَقَالَ إِنَّا يَتَعَيَّلُ مِنَ الْأَخْرِهِ قَالُ لَاَ قُتُلَنَّكَ وَقَالَ إِنَّا يَتَعَيَّلُ اللهُ مُنَ الْمُتَقِيدِينَ وَ (25) مِنْ الْمُتَقِيدِينَ الْمُتَقِيدِينَ وَ (25) مَنْ اللهُ مُن اللهُ مُن المُتَقِيدِينَ وَ (25) مِنْ اللهُ مُن الْمُتَقِيدِينَ وَلَيْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

खासियत - उनकी खासियत दुश्मनों के मुकाबले में इज्ज़त व ग़लब मिलता है। अगर परचम पर लिख लिया जाए तो मुकाबले में हरगिज़ हार न हो और दुश्मनों पर फ़त्ह व कामियाबी हासिल हो और अगर काग़ज़ पर लिख कर सरदारों और हाकिमों के पास जाए, तो उसकी कृद्र व अज़्मत उनकी आंख में हो।

مل الكَذِينَ يُسُفِقُونَ فِي السَّمَّاعَ وَالصَّرَّاءَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْطَ وَالْعَافِينَ مَعْ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْطَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّا الْمَعْ وَاللَّهُ عُنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عُلِينَ الْعَنْظُ وَاللَّهُ عُلِينَ الْمَعْ وَاللَّهُ عُلَيْهُ وَاللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللللَّةُ وَاللَّالِمُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّلَّةُ وَاللَّالِمُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللللَّةُ الللْمُواللَّةُ الللللَّةُ اللَّالِمُ الللللَّةُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللللَّ

6. अल्ल ज़ी न युन्फिक़ू न से ......अज्रुल आमिलीन तक (पारा 4, रुक्झ़ 5)

तर्जुमा- जो लोग कि खर्च करते हैं फरागृत में और तंगी में भी और गुस्से के ज़ब्त करने वाले और लोगों से दरगुज़र करने वाले हैं, तो अल्लाह तआ़ला ऐसे नेक लोगों को महबूब रखता है और (कुछ) ऐसे लोग कि जब कोई ऐसा काम कर गुज़रते हैं, जिसमें ज़्यादती हो या अपनी ज़ात पर नुक्सान उठाते हैं तो अल्लाह तआ़ला को याद कर लेते हैं। फिर अपने गुनाहों की माफी चाहने लगते हैं और अल्लाह तआ़ला के सिवा और है कौन जो गुनाहों

को बख़ाता है और वे लोग अपने (बुरे) काम पर हठ नहीं करते और वे जानते हैं कि उन लोगों की जज़ा बख़िशश है, उनके रब की तरफ से और ऐसे बाग हैं कि उनके नीचे से नहरें चलती होंगी, यह हमेशा इन ही में रहेंगे और यह बहुत अच्छा हक्कुल ख़िदमत (ख़िदमत का हक) है, उन काम करने वालों का।

ख़ासियत- ये आयतें तेज़ी से सुकून, नफ्स व ग़ज़ब और ज़ालिम सुल्तान और जाहिल दुश्मन के लिए हैं। जुमा की रात में इशा की नमाज़ के बाद काग़ज़ पर लिख कर बांध ले और सुबह को उन लोगों के पास जाए, इन्शाअल्लाहु तआ़ला उनकी बुराई से बचा रहे।

عَدُ سُمُبَحَانَ اللهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَنْشُرِكُونَ ٥ وَمَ بُكَ يَعُلَمُ مَا تُكِنَّ مُ صُدُورًا لَكُ اللهُ ا

7. सुब्हानल्लाहि व तआ़ला अम्मा युश्रिकून॰ व रब्बु क यअ़्लमु मा तुकिन्नु सुदूरु हुम व मा युअ़्लिनून॰ वहुवल्लाहु ला इला ह इल्ला हु व लहुल हम्दु फिल ऊला वल् आख़िरति व लहुल हुक्मु व इलैहि तुर्जअ़्न॰

(पारा 20, रुक्अ 10)

तर्जुमा- अल्लाह तआ़ला उनके शिर्क से पाक और बरतर है और आप का रब सब चीज़ों की ख़बर रखता है, जो उनके दिलों में पोशीदा रहता है और जिसको ये ज़ाहिर करते हैं और वही है उसके सिवा कोई माबूद (होने के काबिल) नहीं। हम्द (व सना) के लायक दुनिया व आख़िरत में वही है और कियामत में हुकूमत भी उसी की होगी और तुम सब उसी के पास लौट कर जाओंगे।

खासियत- अगर किसी को झूठी गवाही या हाकिम के ग़लत फ़ैसले

और जुल्म से अदिशा हो तो मुकदमे की पेशी के वक्त ये आयतें सात बार पढ़े और तीन बार यह कहे-

वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही، تُاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَصْرِعِ इन्शाअल्लाहु तआ़ला सब बुराइयों से महफूज़ रहेगा।

8. सूरतुन्नबा (पारा 30)

खासियत- इसको पढ़कर या बांध कर हाकिम के पास जाने से उसकी बुराई से बचा रहे।

सूरतुल मुअळ्वज़तैन (पारा 30)

खासियत- हर किस्म के दर्व व बीमारी व जादू व बुरी नज़र वग़ैरह के लिए पढ़ना और दम करना और लिख कर बांधना मुफ़ीद है और सोते वक्त बांधने से हर किस्म की आफ़त से बचा रहे और अगर इसको लिख कर बच्चों के बांध दे तो 'उम्मुस्सिब्यान' वग़ैरह से हिफ़ाज़त रहे और अगर हाकिम के सामने जाने के वक्त पढ़ ले तो उसकी बुराई से बचा रहे।

## 2. ज़ालिम के लिए

مل وَلَقِلْهُ فَتَنَّا سُلِمًانَ وَالْقَيَنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُعَالَاكُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُعَالَاكُ

व लक् द फ्तन्ना सुलैमा न व अल्कैना अला कुर्सिय्यिही ज स
 द न सूम म अनाब॰ (पारा 23, रुक्अ़ 12)

तर्जुमा- और हमने सुलैमान अ़लै॰ को (एक और तरह भी) इम्तिहान में डाला और हमने उनके तख़्त पर एक (अधूरा) धड़ डाला। फिर उन्होंने (ख़ुदा की तरफ) रुजूअ़ किया।

खासियत- अगर किसी शरीर जालिम को शहर से निकालना हो,

तो हर रोज सात सुर्ख घूंघची पर एक बार सात दिन तक पढ़े और हर दिन उस घूंघची को कुएं में डालता जाए, इन्शाअल्लाहु तआ़ला वह शख़्स जल्द चला जाएगा। इस अमल में हैवानात का छोड़ना लाज़िम है, मगर उसको नाजायज् जगह पर अमल न करे, वरना नुक्सान उठाएगा।

2. अबू जाफर नुहास रज़ि॰ ने हदीस नकल की है कि आयतल कुर्सी पारा 3 रुक्अ 2 और सूर: आराफ की तीन आयतें-

إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْ لِي وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةٍ آيًّا مِرْثُمَّا سْتَوْى عَلَى الْعَرُضِ رَمَد يُغَنَيْنِي الْيُسْلَ النَّهَا وَيُطْلُبُ مُ حَيْنِتَا وَالنَّمْنَ وَالْقَكْرُ وَالْخُورُمُسَحُ السِّا بِأَصْرِهِ ﴿ أَكَا لَهُ الْخَلَقُ وَالْأَمْرُ وَتَبْرَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَلَيدِينَ ٥ أَدُعُواْ مَرَبَّكُمُ تَصَرُّعًا وَخُعْنِيَةً \* إِنَّهُ كَايِجُبُ الْمُعْتَدَيْنَ وَلاَ تُقْنُسِدُ وَلِي الْاَرْسُ بِعُلَا إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خُوفًا قَطَمَعًا وَاتَ لَرْحُمَةً الله فَرَيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ٥

इन् न रब्बकुमुल्लाहु ल्लज़ी से ....करीबुम मिनल मुह्सिनीनं तक (पारा 8, रुक्अ 14)

وَالصَّفَّتِ صَفًّا ۗ فَالزَّاجِرَاتِ مَجُرًّا ۗ فَالتَّلِيلِ وَكُوالٌ إِنَّ الْهُكُدُ لُوَاحِدٌ لَ مَنْ السَّمَالِتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مُمَا وَرَد إِنَّا مَ يَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْبَا بِزِيْنَةِ وِالْكَوَاكِبِ أَ وَحِفْظًا مِّنْ كُو مَّارِدِهُ لَا يَسَتَعُونُ إِلَى الْمَلَا الْأَصْلِ دَيْقُذُ فُونَ مِنْ كُلَّ جَانِيهِ لَهُ مُعَذَابٌ قَاصِبٌ فُراكُا مَنْ خَطِفَ الْخُطُفَةَ فَاتْنَعَهُ شَعَاكُنَافِ ٥ वस्साफ्फाति सफ्फन॰ से......फ अत् ब अ हू शिहाबून साकिब॰

(पारा 23, रुकुअ 5)

तक

और सूर: रहमान की ये आयतें-

سَنَفُرُعُ لَكُمُ إِنَّهُ هَالنَّقَلَانِ ٥ فَيَ عَتِ

ٵڒۜۼٙڔٙؾٟڲؙؠٵؗٛٛػؙێڐڹڹ٥ڽؠؠٛۼؾڟؘڔٳڵۨڿؙڽ۫ۉٵڷٛٳٮۺٝۅٳۛؗڡؚٵۺؾؘڟۘۼػؙٛٛؠؙٵؘٛؽٛ ؾٮؙٛڡؙؙۮؙۉٳڡؽؙٵڠٛڟٵڽڔٳڸۺؠڶۅڿؚۮٳڵڒڞؙؚٵٛٮؙؙڡ۫ۮؙڰٵ؇ڵؾۘڡؙڡؙۮؙۉڹٳڵٳڽؚٮؙڶڟڽۣٛ ڣڽؚٳؾؚٵڵٳٚۼؚۯؾڲؙؚؠۘٵؾٛڮڒڹڹ٥۪؞ڽؙۯڛۘڶؘۼۘڹػؠؙٵۺۘۅۘڶڟ۠ڡۣٚڹٛٵٚڴۣٷۼٵۺؙڣؘڵ؆ۺ۫ؾٞڝؚڒؖ؈ٛٞ

सनप्रुशु लकुम से .......नुहासुन फ़ ला तन्तसिरानः तक

(पारा 27, रुक्अ 12)

ख़ासियत- ये सब आयतें अगर कोई शख़्स दिन में पढ़े तो तमाम दिन और रात को पढ़े तो तमाम रात सरकश शैतान, नुक्सान पहुंचाने वाला जादूगर और ज़ालिम हाकिम और तमाम चोरों और दिरंदों से बचा रहेगा।

مُلَ وَإِذْ أَخَذُ نَامِيْتَا قَكُمُّ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرُخُذُ أَلَا اَتَيْنَكُمُ وَبِعُوا الطُّوْرُخُدُ أَلَا اَتَيْنَكُمُ الْعِثَوَةِ وَاسْمَعُوْا وَقَالُوْمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِمُ الْعَبْدَانَ هَا مُعَلِّمُ الْعَجْلَ بِكُفْرِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللل

3. व इज अख़ज़्ना मीसा क कुम व र फ़अ़ना फ़ौ क कुमुत्तू र खुज़ू मा आतैनाकुम बि कुव्वतिंव वस्मअ़् क़ालू सिमअ़ना व अ़सैना व उिशरब्दू फ़ी कुलूबिहिमुल अ़िज ल बिकुफ़्रिहिम कुल बिअ् स मा यअ् मुरु कुम बिही ईमानु कुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन॰ (पारा 1, रुक्सू 11)

तर्जुमा- और जब हमने तुम्हारा कौल व करार लिया था और तूर को तुम्हारे (सरों के) ऊपर ला खड़ा किया था, तो जो कुछ (अह्काम) हमने तुमको दिए हैं, हिम्मत (और पुख़्तगी) के साथ पकड़ो और सुनो। उस वक्त उन्होंने ज़बान से कह दिया कि हमने सुन लिया और हम से अमल न होगा (और वजह उसकी यह है कि) उनके दिलों में वही गोशाला-बस गया था। उनके कुफ़ (पिछले) की वजह से आप फरमा दीजिए कि ये काम बहुत बुरे हैं, जिनकी तालीम तुम्हारा ईमान तुमको कर रहा है, अगर तुम ईमान वाले हो।

खासियत- जो शाल्स अपनी जिहानत से जुल्म के तरीके ईजाद करके लोगों को तक्लीफ़ देता हो और उसकी समझ को खत्म करना हो तो यह आयत हफ़्ते के दिन मिठाई पर लिख कर उसको नहार मुंह खिलाये। इन्शाअल्लाहु तआ़ला फिर कोई बात उसकी समझ में न आएगी।

يُكُ الْأَيْهُ الَّذِيْنَ الْمُنُواْلَا تُبْطِلُواصَدَ فَتَكُمُ بِالْمَنِ وَالْاذَى كَالَّذِي كَالَيْوَ الْمُؤْمِ الْاَحْرِطِ فَمَثَلُمُ كَمَّتُ لِللَّهِ وَالْيُوْمِ الْاَحْرِطِ فَمَثَلُمُ كَمَّتُ لِللَّهُ كَمَّتُ لِللَّهُ وَالْمُؤْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَاللًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا اللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللْمُوالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّالَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

4. या अय्युहल्लज़ी न आ म नू ला तुब्तिलू स द कातिकूम बिल मिन्न वल अज़ा कल्लज़ी युन्फ़िक़ु मा ल हू रिआअन्नासि व ला युअ्मिनु बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि फ म स लु हू क म स लि सफ़्वानिन अ़लैहि तुराबुन फ अ सा ब हू वाबिलुन फ तर क हू सल्दा ला यिन्दिक न अ़ला शैइम मिम्मा क स बू वल्लाहु ला यिन्दिल कौमल काफिरीन॰ (पारा 3, रुकूअ़ 4)

तर्जुमा- ऐ ईमान वालो ! तुम एहसान जता कर या तक्लीफ पहुंचा कर अपनी ख़ैरात को बर्बाद मत करो, जिस तरह वह शख़्स, जो अपना माल ख़र्च करता है, लोगों को दिखलाने की ग़रज़ से और ईमान नहीं रखता अल्लाह पर और कियामत के दिन पर, सो उस शख़्स की हालत ऐसी है, जैसे एक चिकना पत्थर, जिस पर कुछ मिट्टी हो, फिर उस पर ज़ोर की बारिश पड़ जाए, सो उसको बिल्कुल साफ कर दे, ऐसे लोगों को अपनी कमाई भी हाथ न लगेगी और अल्लाह तआ़ला काफ़िर लोगों को रास्ता न बताएंगे।

खासियत- अगर कोई जालिम दुश्मन हो और उसको वीरान करना मंजूर हो तो शरओ फत्वा मालूम करने के बाद हफ़्ते के दिन एक ठीकरी पक्की तैयार करो और किसी पुराने कब्रस्तान की थोड़ी मिट्टी हफ़्ते के दिन लो और थोड़ी सी वीरान घर की लो और थोड़ी मिट्टी किसी खाली घर की लो, जिसके रहने वाले मर गए हों और इन आयतों को इस ठीकरी पर लिखो और ख़ूब बारीक पीस लो, दूसरी मिट्टियों के साथ मिलाओं, फिर इन सब को मिला कर उसके घर में हफ़्ते के दिन पहली साअ़त में बिखेर दो।

ه أَوْلَيَا هُلَ الْكِتْبِ هَلْ تَنْقِهُونَ مِثَّ الْآاَنَ امَتَا بِاللهِ وَمَا اُنْوِلَ إِبَدُنَا وَمَا اُنْوِلَ إِبَدُنَا وَمَا الْمِنْ وَمَا الْمِنْ وَمَا الْمِنْ وَمَا الْمِنْ وَمَا الْمِنْ وَمَا الْمُؤْمِنَ وَمَا الْمُؤْمِنَ وَكُولُ اللّهُ وَمَا الْمُؤْمِنَ وَكُولُ اللّهُ وَعَصَلَ مَا اللّهُ وَمَعَلَ مِنْهُمُ الْقِلْ وَ وَمَعَلَ مِنْهُمُ الْقِلْ وَ وَلَاكُ مَنْ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَاللّهُ ول

5. क़ुल या अह्लल किताबि हल तिन्कमू न मिन्ना इल्ला इन आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़ि ल इलैना वमा उन्ज़ि ल मिन कब्लु व अन् न अक् स र कुम फासिकून॰ कुल हल उनब्बिउकुम बिशरिंम मिन ज़ालि क मसूबतन ज़िन्दल्लाहि मन ल अ नहुल्लाहु व ग़जिब अलैहि व ज अ ल मिन्हुमुल कि र दत वल् ख़नाज़ी र व अ ब दत्तागूत.उलाइ क शर्षम मकानंव व अज़ल्लु अन सवाइस्सबील॰ (पारा 6, रुक्झ 13)

तर्जुमा- आप कहिए कि ऐ अह्ले किताब ! तुम हम में कौन-सी बात ऐबदार पाते हो, इसके अलावा कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर और उस पर जो हमारे पास भेजी गयी है और उस पर जो पहले भेजी जा चुकी है, बावजूद इसके कि तुममें अक्सर लोग ईमान से निकले हुए हैं। आप कहिए कि क्या मैं तुमको ऐसा तरीका बताऊं जो इससे भी ख़ुदा के यहां बदला मिलने में ज़्यादा बुरा हो, वह उन लोगों का तरीका है जिनको अल्लाह ने दूर कर दिया हो और उन पर ग़ज़ब फ़रमाया हो और उनको बन्दर और सुअर बना दिया हो और उन्होंने शैतान की पूजा की हो। ऐसे लोग मकान के एतिबार से भी बहुत बुरे हैं और सीधे रास्ते से भी बहुत दूर हैं।

ख़ासियत- जो शख़्स ना-हक तक्लीफ देता हो और ज़ुल्म करता हो, तो जुमरात का रोज़ा रखे और नमाज़ इशा की पढ़ कर इन आयतों को किसी वक्फी घर की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर तीस बार पढ़ कर उस शख़्स के घर में वह मिट्टी छोड़ दो, फिर उसकी जान व माल का तमाशा देख लो।

مل إِنْ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ رَبِّ وَمَرَبِكُدُهُ مَامِنْ كَالَّبَةِ إِلاَّهُوَ الْحِسَانُ اللهِ رَبِّ وَمَرَبِكُدُهُ مَامِنْ كَالْبَةِ إِلاَّهُوَ الْحِسَانُ لِللهِ رَبِّ وَمَرَبِكُدُهُ مَامِنْ كَالْبَعْتُكُمُ مُا أَنْسِلْتُ بِنَا مِنْ مَنْ اللهُ عَلَى مُرَافِقَ لَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

6. इन्नी तवक्कल्तु अलल्लाहि रब्बी वरब्बिकुम मामिन दाब्बितिन इल्ला हु व आखिजुम बिनासि य ति हा इन् न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम॰ फ इन तवल्लो फ कद अब्लग्तुकुम मा उर्सिल्तु बिही इलैकुम व यस्तब्लिफ़ु रब्बी कौमन गै र कुम व ला तज़ुर्रू न हू शैआ इन् न रब्बी अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़॰ (पारा 12, रुकूअ 5)

तर्जुमा- मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया है जो मेरा भी मालिक है और तुम्हारा भी मालिक है। जितने धरती पर चलने वाले हैं, सब की पोटी उसने पकड़ रखी है, यकीनन मेरा रब सीधे रास्ते पर (चलने से मिलता) है, फिर अगर (इस बयान के बाद भी) तुम (हक के रास्ते से) फिरे रहोगे, तो मैं (तो मजबूर समझा जाऊंगा, क्यों कि) जो पैगाम देकर मुझको भेजा गया था वह तुमको पहुंचा चुका हूं और तुम्हारी जगह मेरा रब दूसरे लोगों को ज़मीन में आबाद कर देगा और उसका तुम कुछ नुक्सान नहीं कर रहे। बेशक मेरा रब हर चीज़ की निगहदाशत करता है।

खासियत- जिसको किसी ज़ालिम आदमी या तक्लीफ पहुंचाने वाले जानवर का डर हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करे जब बिस्तर पर लेटे, जब सोये, जब जागे, सुबह के वक्त, शाम के वक्त, इन्शाअल्लाहु तआ़ला महफूज रहेगा।

सूर: रअ़द (पारा 13)

खासियत- इसको किसी बड़ी नयी रकाबी पर अंधेरी रात में जिसमें गरज-चमक हो, लिख कर बारिश के पानी से धोकर अंधेरी रात में उस पानी को जालिम हाकिम के दरवाजे पर छिड़क दें। इन्शाअल्लाहु तआ़ला उसी दिन निकाल दिया जाएगा। इमाम का कौल है, जो शख़्स उसको इशा के बाद अंधेरी रात में आग की रोशनी में लिख कर उसी वक्त जालिम बादशाह या ज़ालिम हाकिम के दरवाज़े पर डाल दे, उसकी रियाया और लक्ष्कर उससे दूर हो जाएं और कोई कहना न माने और उसका दिल ख़ूब तंग हो।

فَسَتَنْ حُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُنُوا وَأُفَوِّضُ آمُورِي إِلَى اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ

 फ स तज़्कुरू न माअक़्लु लकुम व उफ़व्विजु अम्री इलल्लाहि (पारा 24, रुक्अ़ 10) इन्नल्ला ह बसीरुम बिल अ़िबादि०

तर्जुमा- आगे चल कर तुम मेरी बात को याद करोगे और मैं अपना

मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। अल्लाह तआ़ला सब बन्दों का निगरां

खासियत- ज़ालिम के सामने पढ़ने से उसके नुक्सान से बचा रहेगा। 9. सूरः तग़ाबुन (पारा 28)

खासियत- यह सूर: पढ़ कर किसी ज़ालिम के पास चला जाए तो उसकी बुराई से बचा रहेगा।

10. अल-जब्बारु (दुरुस्त करने वाले)

खासियत- सुबह व शाम 216 बार पढ़े तो ज़ालिमों की बुराई से बचा रहेगा।

11. अर्राफ़िअ़ु (बुलंद करने वाले)

ख़ासियत- सत्तर बार पढ़ने से ज़ालिमों से अम्न हो।

12. अलख़बीरु (ख़बर रखने वाले)

खासियत- सात दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से छिपी ख़बरें मालूम होने लगेंगी और जो किसी ज़ालिम, तक्लीफ़ पहुंचाने वाले के पंजे में गिरफ्तार हो, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से हालत दूरुस्त हो जाए।

13. अल-कविय्यु (तवाना)

खासियत- अगर कम हिम्मत पढ़े, हिम्मत वाला हो जाए, अगर कमज़ोर पढ़े, ताकृत वाला हो और अगर मज़्लूम अपने ज़ालिम के मग़्लूब करने को पढ़े, वह म्मृलूब हो जाए।

#### 3. इज़्ज़त बढ़ना

المَّرَّةُ اللهُ اللهُ

1. सूर: आले इम्रान-'अलिफ-लाम-मीमः अल्लाहु ला इला ह इल्ला हु वल हय्युल कृय्यूम.नज् ज़ ल अ़लै कल किता ब बिल हिक्क मुसिद्दकिल्लमा बै न यदैहि व अन ज़ लत्तौरा त वल इंजी ल मिन क़ब्लु हुदिल्लिन्नासि व अन ज़ लल् फ़ुर्कानः (पारा 3, रुक्अ़ 9)

तर्जुमा- अलिफ्नलाम-मीम० अल्लाह तआ़ला ऐसे हैं कि उनके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। वह जिंदा (हमेशा-हमेशा) हैं, चीज़ों के संभालने वाले हैं। अल्लाह तआ़ला ने आपके पास क़ुरआ़न भेजा है, सच्चाई के साथ, इस तरह कि वह तस्दीक करता है उन (आसमानी) किताबों की, जो इससे पहले नाज़िल हो चुकी हैं और इसी तरह भेजा था तौरेत और इंजील को इससे पहले, लोगों की हिदायत के वास्ते और अल्लाह तआ़ला ने मोजज़े भेजे हैं।

ख़ासियत- हिरन की झिल्ली पर बारीक कलम से लिख्कर अंगूठी के नग के नीचे रख दिया जाए, जो शख़्स वुज़ू करके पहने, जाह व क़ुबूलियत हासिल हो जाए और दुश्मन से बचा रहे।

١٠ يُرِيُدُونَ آنَ يُطْفِئُوا نُورُ اللهِ بِا فَوَاهِ هِمْ وَيَا فَى اللهُ إِلَّانَ يُسْتِمَ وَيَا فَى اللهُ إِلَّانَ يُسْتِمَ اللهُ مَا وَلَوْكَ وَاللّهِ مَا فَوَاهِ هِمْ وَلَوْكَ وَالْهَالَ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْكَ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ يُنِ حُكِلَةً وَلَوْكَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ يُنِ حُكِلّةً وَلَوْكَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَنِ حُكِلَةً وَلَوْكَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَنِ حُكِلّةً وَلَوْكَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

2. युरीदू न अंय्युत् फिऊ नूरल्लाहि बिअफ्वाहिहिम व याबल्लाहु इल्ला अंय् युतिम् म नू र हू व लौ करिहल काफिरूनः हुवल्लज़ी अर्सल रसूल हू बिल हुदा व दीनिल हिन्क लियुज़िह र हू अ़लद्दीनि कुल्लिही व लौ करिहल मुश्रिरकून॰ (पारा 10, रुकूअ़ 11)

तर्जुमा- वे लोग यों चाहते हैं कि अल्लाह के नूर (यानी दीने इस्लाम) को अपने मुंह से बुझा दें, हालांकि अल्लाह तआ़ला इसके अलावा कि अपने नूर को कमाल तक पहुंचा दे, मानेगा नहीं, गो काफ़िर लोग कैसे ही ना-ख़ुश हों। (चुनांचे) वह अल्लाह ऐसा है कि उसने अपने रसूल को हिदायत (का सामान यानी क़ुरआन मजीद) और सच्चा दीन देकर भेजा है, ताकि उसको बाकी तमाम दीनों पर ग़ालिब कर दे, गो मुश्रिक कैसे ही ना-ख़ुश हों।

ख़ासियत- आबगीना के आब ना रसीदा बरतन में जाफरान व गुलाब से इस आयत को लिख कर औद की धूनी देकर रोगन चंबेली ख़ालिस से उसको धोकर हरी शीशी में उठा रखे। जब किसी के पास जाने की ज़रूरत हो, थोड़ा तेल अपने भवों पर मल कर जाए, इन्शाअल्लाह तआ़ला क़ुबूलियत व मुहब्बत और इज़्ज़त व जह लोगों के दिलों में पैदा हो।

عد وَادُكُرُ فِي الْكِتْبِ إِذْرِيشَ لِانَّهُ كَانَ صِلْاِيقًا تَبِيَّاهُ وَمَنْعَنَاهُ مَّكَنَاهُ مَ

3. वज्कुर फिल किताबि इद्री स इन्नहू का न सिद्दीकृन निबय्या व रफ़अ़्नाहु मका नन अलिय्याः -पारा 16, रुक्अ़ 7

तर्जुमा- और इस किताब में इद्रीस का भी ज़िक्र कीजिए, बेशक वह बड़े दोस्ती वाले नबी थे और हमने उनको (कमालात में) बुलंद रुत्बे तक पहुंचाया।

ख़ासियत- रुत्बे और शान बढ़ने के लिए रेशम के टुकड़े पर ज़ाफरान से, जो शहद में हल की गयी हो, लिख कर तावीज़ बना लें और मोम को कुन्दुर में गोंध कर उससे तावीज़ को धुनी दें, और बांध लें, हर जगह इज्ज़त व आबरू हो।

عَ كَالَيْكَ النَّيْمُ النَّيْمُ إِنَّا آمُ سَلَنْكَ شَاهِدُ اقَمُ مَقِّمًا وَنَذِنْ يُرَاهُ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُنْيُرًاه وَكِنِيْرِالْمُؤُمِنِ بُنَ يِاتَّ لَهُمُ مِّنَ اللهِ فَضُلاَكَ بِيرًاهَ وَلاَ تُطِيرانُكَ إِنِينَ وَالْمُنَا فِقِينَ وَدَعُ اَذَاهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَوَكَ فَى بِاللهِ وَكِنَكُ هُ

4. या अय्युहन्निबिय्यु इन्ना अर्सल्ना क शाहिदंव व मुबश्शिरंव व नज़ीरंव व दाज़ियन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा॰ व बिश्शिरिल मुअ् मिनी न बि अन न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा॰ व ला तुतिज़िल काफि री न वल मुनाफ़िकी न व दअ् अज़ाहुम व त वक्कल अलल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला॰ -पारा 22, रुकूअ 3

तर्जुमा- ऐ नबी ! हमने बेशक आपको इस शान का रसूल बना कर भेजा है कि आप गवाह होंगे और आप (मोमिनों के) ख़ुश ख़बरी देने वाले हैं और (काफिरों के) डराने वाले हैं और (सब को अल्लाह की तरफ़ उसके हुक्म से बुलाने वाले हैं) आप एक रोशन चिराग़ हैं और मोमिनों को बशारत दीजिए कि उन पर अल्लाह की तरफ़ से बड़ा फ़ज़्ल होने वाला है और काफिरों और मुनाफ़िक़ों का कहना न कीजिए और उनकी तरफ़ से जो तक्लीफ़ पहुंचे, उसका ख़्याल न कीजिए और अल्लाह पर भरोसा कीजिए। अल्लाह काफी कारसाज़ है।

ख़ासियत- रोग़न चम्बेली में मुश्क व ज़ाफ़रान हल करके सुबह की नमाज़ के बाद इन आयतों को सात दिन तक इस पर दम करके शीशी में रख छोड़ें, भवों और गालों को लगा कर जिसके सामने जाएं, वह उसकी इज़्ज़त करे और इज़्ज़त और भले तरीके से पेश आए, जो मांगे वह दे और मब पर उसका रौब हो।

5. अल-अजीमु (बुजुर्ग)

खासियत- ज्यादा से ज्यादा ज़िक्र करने से इज़्ज़त और हर मर्ज़ से शिफ़ा हो।

6. अल-जलीलु (बुजुर्ग)

खासियत- इसको ज्यादा से ज्यादा ज़िक्र करने से मुश्क व जाफरान से लिख कर पास रखने से कृद्र व मंज़िलत ज्यादा हो।

जुल जलालि वल इक्रामि (बुजुर्गी और इनाम वाला)
 खासियत- इसके जिक्र करने से इज्जत व बुजुर्गी हासिल हो।

#### 4. मुहब्बत के लिए

مل يُعِبُّهُ مُرْ وَيُحِبُّونَنَهُ اَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ آعِزَةٍ عَلَى الْكُوْمِينَا

1. युहिब्बुहुम व युहिब्बू न हू अज़िल्लित न अलल् मुअ् मि नी न अ अ़िज्ज़ तिन अल ल् काफिरीनः -पारा ६ रुक्अ 12

तर्जुमा- जिनसे अल्लाह तआ़ला को मुहब्बत होगी और उनको अल्लाह तआ़ला से मुहब्बत होगी, मेहरबान होंगे मुसलमानों पर तेज़ होंगे काफ़िरों पर।

खासियत- इस आयत को मिठाई पर दम करके खिलाए जिसको खिलाए, इन्शाअल्लाह तआ़ला उससे मुहब्बत हो जाएगी।

عُوالاً ذِي كَابَادَكَ بِنَصْرِ إِدَالْمُونِمِنِينَ ٥ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
 لَوْانَفْقُت مَانِي الْاَمْرِضِ جَعِيْعًا مِّ ٱلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلِكِنَّ اللهُ
 الْفَ بَيْنَهُ مُرْ إِنَّ لُمُ عَزِيْرُ كَكِيرُونَ

2. हुवल्लज़ी अय्य द क बि नसरि ही बिल् मुअ्मिनी न व अल् ल-फ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अन्फ़क्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअ़म मा अल्लफ़त बै न कुलू बिहिम व लाकिन्नल्ला ह अल्ल फ़ बै न हुम इन्नहू अ़ज़ी-ज़ुन हकीम॰ (पारा 10, रुक्अ़ 4)

तर्जुमा- और वही है जिसने आपको अपनी (ग़ैबी) मदद (फरिश्तों) से और (ज़ाहिरी मदद) मुसलमानों से ताकृत दी और उनके दिलों में एकता पैदा कर दी और अगर आप दुनिया भर का माल खर्च करते, तब भी उनके दिलों में एकता पैदा न कर सकते। लेकिन अल्लाह ही ने उनमें आपसी एकता पैदा कर दी। बेशक वह ज़बरदस्त हिक्मत वाला है।

खासियत- मुहब्बत के लिए मिठाई पर दम करके खिलाये, दिली मुहब्बत इन्शाअल्लाह तआ़ला हो जाएगी।

٣ يُوسُفُ اَعُرِصُ عَنْ هِذَا عَهِ وَاسْتَغْفِرِ مَى لِذَا يُبِافِي اللَّهِ كُنْتُومِنَ الْخَاطِيْهِ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَارِيْنَةِ امْرَأَةٌ الْعَرْنِيْرِ شُرَاوِدُ فَتَهَاعَنِ نَعْسُهُ فَلَا الْعَرْنِيْرِ شُرَاوِدُ فَتَهَاعَنِ نَعْسُهُ فَلَا الْعَرِيْدِ وَثَرَاوِدُ فَتَهَاعَنِ نَعْسُهُ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

3. यूसुफ़ु अअ़्रिज़ अन हाज़ा वस्तिग्फरी लि ज़िम्ब कि इन्निक कुन्ति मिनल खातिईने व का ल निस्वतुन फ़िल मदी न ति म र अ तुल अ़ज़ीज़ि तुराविदु फ़ता हा अन निफ़्स ही कद श ग फ़ हा हुब्बन इन्ना ल न राहा फ़ी ज़लालिम मुबीने -पारा 12, रुक्अ़ 13

तर्जुमा- ऐ यूसुफ! इस बात को जाने दो और (औरत से कहा) ऐ औरत! तू (यूसुफ से) अपने क़ुसूर की माफी मांग। बेशक सर ता सर तू ही क़ुसूरवार है और कुछ औरतों ने जो कि शहर में रहती थीं, यह बात कही कि अज़ीज़ की बीवी अपने गुलाम को उससे ना-जायज़ मतलब हासिल करने के लिए फुसलाती है। इस गुलाम का इशक उसके दिल में जगह

कर गया है। हम तो उसको खुली ग़लती में देखते हैं।

ख़ासियत- यह मुहब्बत की आयतों में से हैं, जिसकी तकींब ऊपर दो जगह गुज़र चुकी है।

١٤ إِنِّى أَحْبَبُتُ حُبَ الْخَابُرِعَنْ ذِكْرِسَ لِيَّهُ حَتَّى تَوَارَتَ بِالْجِحَابُّ رُدُّوْهَا عَلَيَّهُ فَطَفِقَ مَنْحًا لِبِالسُّوْقِ وَالْأَغْنَاقِهِ

4. इन्नी अह्बब्तु हुब्बल ख़ैरि अन ज़िकि रब्बी हत्ता तवारत बिल हिजाबि रुद्दूहा अलय्य फ तिफ क मस्हम बिस्सूिक वल अअ्न्नािकि॰

(पारा 23, रुक्झ 12)

तर्जुमा- मैं उस माल की मुहब्बत में अपने रब की याद से ग़ाफ़िल हो गया, यहां तक कि सूरज (पश्चिम) के पर्दे में छिप गया। (फिर नौकरों-चाकरों को) हुक्म दिया कि इन घोड़ों को ज़रा फेर कर मेरे सामने लाओ। उन्होंने उनकी पिंडलियों और गरदनों पर (तलवार से) हाथ साफ़ करना शुरू कर दिया।

ख़ासियत- मुहब्बत की आयतों में से है। तर्कीब ऊपर गुजर चुकी وَاعْتَصِمُوا إِحْبُلِ اللّهِ مَنْهُ عَا وَلَا تَفَرَّقُوا مَ

وَاذْكُرُوْالِغْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ إِذْكُنْمُ الْعُلَاءً قَالَفَ بَ يُن قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُ وَنِغِمَتِهَ إِخْوَانَّاءَ وَكُنُنُونَ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ قِنَ النَّابِ فَانْقَلَاكُمْ مِّهُ هَا وَكَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُوُ إِلَا إِنْهِ لَعَكَدُ مِّهُ لَكُونَ وَفُلْكُنُ مِنْكُمْ الْمَك الْمُنْ فَيْ لِلْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُسُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَمِنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَيِّرُ وَالْمُنْكِلُونَ فَهُمُ الْفُلْحُونَ هِ

5. वअ् त सिमू बि हब्लिल्लाहि ......व उलाइ क हुमुल मुफ्लिहून。 तक (पारा 4, रुक्अ 2) तर्जुमा- और मज़बूत पकड़े रहो अल्लाह तआ़ला के सिलसिले को इस तौर पर कि आपस में सब मिल कर रहो और बाहम नाइतिफ़ाक़ी मत करो और तुम पर जो अल्लाह तआ़ला का इनाम है, उसको याद करो, जबिक तुम (आपस में) दुश्मन थे। पस अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे दिलों में मुहब्बत डाल दी, सो अल्लाह तआ़ला के इनाम से आपस में भाई-भाई हो गये और तुम लोग दोज़ख़ के गढ़े के किनारे पर थे, सो उससे अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारी जान बचा दी। इसी तरह अल्लाह तआ़ला तुम लोगों को अपने अह्काम बयान करके बतलाते रहते हैं तािक तुम लोग राह पर रहो और तुम में एक जमाअ़त ऐसा होना ज़ब्हरी है कि जो ख़ैर की तरफ़ बुलाया करें और नेक कामों के करने को कहा करें और बुरे कामों से रोका करें और ऐसे लोग (आख़िरत में) पूरे कािमयाब होंगे।

ख़ासियत- अगर चढ़ते महीने में पीर के दिन हिरन की झिल्ली पर तूत के अर्क से लिख कर आख़िर में 'या मुअल्लिफल क़ुलूबि अल्लिफ बै न फ़्ला बिन फ़्लानिन, लिखे और फ़्ला-फ़्लां की जगह उन दोनों श़ख़्सों के नाम लिखे, जिनमें मुहब्बत पैदा कराना मंज़ूर हो और तालिब के बाज़ू वग़ैरह पर बांध दे, मत्लूब मेहरबान हो जाएगा, अगर दुश्मनी हुई, दोस्ती में बदल जाएगी, अगर ग़ज़बनाक होगा, मेहरबान हो जाएगा और इकबाल व जाह मयस्सर होगा और अगर उसको वाइज़ अपने पास रखे, उसका वाज़ मक्बूल व असर वाला हो।

ٛڡڵ وَمَوْعُنَامَانُ صُکُ وْمِرِهِمْ صِّنَ خِلِّ جِّرِی مِن نَخَیْهُمْ اَلْوَ مُهَاَّرُهُ وَقَالُوالْحُمُدُ وَ بِلْهِ الَّذِی هَدَامَالِهُ ذَا مَدَوَمَاکُنَالِهَهُ تَادِی کُوکِ اَنْ هَدَامَا اللّٰهُ مُو وَلَعَدُجَاءَتُ رُسُسُلُ رَبِنَا بِالْحَيِّ وَوُوْدُوْا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُوْرِنْ تُمُوُهَا بِمَا كُنْتُكُرْتَعْمَكُونَ

6. व नज्ञ्ज्ना मा से .....कुन्तुम तञ्जमलून तक

(पारा ८, रुक्अ 12)

तर्जुमा- और जो कुछ उनके दिलों में गुबार था, हम उसको दूर कर देंगे, उनके नीचे नहरें जारी होंगी और वे लोग कहेंगे कि अल्लाह का लाव-लाख एहसान है, जिसने हमको इस मकाम तक पहुंचाया और कभी पहुंच (यहां तक) न होती, अगर अल्लाह तआ़ला हमको न पहुंचाते। वाकई हमारे रब के पैगम्बर सच्ची बातें लेकर आए थे और उनसे पुकार कर कहा जाएगा कि यह जन्नत तुम को दी गयी है तुम्हारे अमलों के बदले।

खासियत- नये तराशे कलम से मिठाई पर लिख कर जिन लोगों में दुश्मनी और अदावत और ना-इत्तिफाकी हो, उनको खिलाने से मुहब्बत व इत्तिफाक पैदा हो जाए। इसी तरह ख़ुरमा या इंजीर या बेरी पर लिख कर खिलाने से भी असर होता है।

7. सूरतुल क़द्र (पारा 30)

**ख़ासियत-** जिससे मुहब्बत हो, उसके सर के बाल पकड़ कर यह सूर: पढ़े तो कोई ना-गवार बात उससे न हो।

8. 'अर्रहमानिर्रहीम' लिख कर पानी से धोकर वह पानी किसी पेड़ की जड़ में डाल दे, उसके फल में बरकत पैदा हो और अगर किसी को घोल कर पिंलाए, उसके दिल में लिखने वाले की मुहब्बत पैदा हो, इसी तरह अगर तालिब और मत्लूब का नाम मय वालिदा के लिखे, उसकी मुहब्बत में परेशान हो, बशर्ते कि जायज़ मुहब्बत हो।

9. अल-कबीर (बड़े)

ख़ासियत- ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने से इल्म व मारफ़त का दरवाज़ा खुले और अगर खाने की चीज़ पर पढ़ कर मियां-बीवी को खिलाया जाए तो आपस में मुहब्बत हो।

10. अल-वदूदु (दोस्तदार)

खासियत- अगर खाने पर एक हज़ार बार पढ़ कर बीवी के साथ खाये तो मुहब्बत करने लगे और फरमांबरदार हो जाए।

11. अल-विलिय्यु (मदद करने वाले)

खासियत- जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, महबूब हो जाए और जिसको कोई मुश्किल पेश आये, जुमा की रात में हज़ार बार पढ़े, मुश्किल आसान हो जाए।

# 5. अपना हक वसूल करने के लिए.

1. अल-मुज़िल्लु (ज़िल्लत देने वाले)

खासियत- 75 बार पढ़ कर सज्दा में चला जाए, फिर दुआ़ करे तो जलने वाले की जलन से बचा रहे और जिसका हक दूसरे के ज़िम्मे आता हो, वह उसमें टाल-मटोल करता हो, तो उस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से वह उसका हक अदा कर दे।

#### 6. सब का त्रिय बनने के लिए

مَالِنُ الْاِصْبَاحِ ، وَجَعَلَ الْيُسْلَسَكَ فَالشَّمْسَ وَالْعَرَ حُسُبَانُا ،
 ذلك تَقْدِيرُ الْعَرْيُ وَالْعَرِلِيُ وَهُوَ الَّذِي حُجَعَلَ لَكُو الْخَوْمُ وَلَهُ مَلَى الْمُؤْمَا فِي خَلَلُهُ مِن الْمَعْرَ وَهُو الْمَالُولَ اللّهَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

1. फालिकुल इस्बाहि व ज अ लल्लैल स क नंव्व श्शम स वल क् म र हुस्बाना जालि क तक्दीरुल अज़ीज़िल अलीम॰ व हुवल्लज़ी ज अल लकुमुन्नुजू म लि तह्त दू बिहा फी जुलु मा तिल बर्रि व ल ब्ह्रिंग्क्द फस्सल् नल आयाति लि कौमिंय्यअ्लमून॰ (पारा 7, रुक्ञु 18) तर्जुमा- अल्लाह तआ़ला सुबह का निकालने वाला है और उसने रात को राहत की चीज़ बनायी है और सूरज और चांद (की रफ़्तार) को हिसाब से रखा है, यह ठहराई हुई बात है, ऐसी जात की जो कि कादिर है, बड़े इल्म वाला है और वह (अल्लाह) ऐसा है जिसने तुम्हारे (फायदे के) लिए सितारों को पैदा किया ताकि तुम उनके ज़रिए से अंधेरों में और ख़ुश्की में भी और दिरया में भी रास्ता मालूम कर सको। बेशक हमने (ये) दलीलें ख़ूब खोल-खोल कर बयान कर दी, उन लोगों के लिए जो ख़बर रखते हैं।

ख़ासियत- अगर लाजवरद के नगों पर बुध के दिन खुदवा करके अंगूठी पहने, हर तरह की ज़रूरत पूरी हो और क़ुबूलियत और मुहब्बत और डर लोगों की नज़र में पैदा हो।

مَ كَانَ يَرُنُدُوْااَنَ يَخْدَ عُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللهُ الْهُوالَّذِيْنَ اَيَدَ كَ بِنَصْمِهِ وَبِالْمُوْمُنِدِيْنَ لَّ دَالَّتَ بَيْنَ قُلُوبُهِ مِثْلُواْنَفْقُتُ مَانِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا تَااَلَّفَتُ بَيْنَ قُلُومُمْ وَكُلِكَ اللهَ الْفَالِّفَ بَيْنَهُمْ النَّاعَةُ عَرْنِيُرُكُّكُمْمُ ا

2. व इंय्युरीदू अंय्यख्दअू कफ़ इन्न हस्ब क ल्लाहु हुवल्लज़ी अय्य द क बि निस्रही व बिल् मुअ् मिनी नः व अल् ल फ़ बै न कुलूबिहिम लौ अन्फक्त मा फिल अर्जि जमीअम मा अल्लफ़्त बै न कुलूबिहिम व ला कि न्नल्ला ह अल्ल फ़ बैनहुम इन्नहू अजीज़ुन हकीमः

(पारा 10, रुक्अ 4)

तर्जुमा – अगर वे लोग आपको धोखा देना चाहें, तो अल्लाह तआ़ला आपके लिए काफ़ी हैं और वही है जिसने आपको अपनी मदद से और मुसलमानों से ताकृत दी और उनके दिलों में एका पैदा कर दिया और अगर आप दुनिया भर का माल खर्च करते, तब भी उनके दिलों में इत्तिफाक पैदा न कर सकते, लेकिन अल्लाह ही ने उनमें एका पैदा कर दिया। बेशक वह

जबरदस्त हिक्मत वाले हैं।

खासियत- जो शख़्स रमज़ान के पहले जुमा में ज़ुहर व अस के दिमियान इस आयत को वुजू करके तीन रंग यानी हरे, पीले और लाल टुकड़ों पर लिख कर वे टुकड़े टोपी की गोट में लगा कर एहतीयात से रख दे, ज़रूरत के वक्त पहन कर जहां जाए, इज़्ज़त व हैबत व मुहब्बत से लोग पेश आएं।

ع نَعَدُجَعُكَ إِن السَّمَاءُ مُرُوَّجًا وَّرَيْتَ مَا اللَّظِرِينَ ﴾ وَحَفْظُهُمَا مِنْ صَلْحَ لَمَا اللَّظِرِينَ ﴾ وَحَفْظُهُمَا مِنْ حَكِلْ شَيْطِن ِ رَّحِيْمٍ ﴾

3. व ल क द जअलना फिस्समाइ बुरूजंव व जय्यन्नाहा लिन्नाजिरीन。 व हिफ्ज़ना हा मिन कुल्लि शैतानिर्रजीम。 (पारा 14, रुक्स 2)

तर्जुमा- और बेशक हमने आसमान में बड़े-बड़े सितारे पैदा किए और देखने वालों के लिए उसको सजाया और उसको हर शैताने मरदूद से महफूज़ फरमाया-

ख़ासियत- नगीने पर ख़ुदवा करके या हिरन की झिल्ली पर लिख कर पहनने से जाह व क़ुबूलियत के लिए बहुत असर रखती है।

عَلَى ظَلَهُ هُ مَا اَسْرَلُنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ لِيَشَفَى وُ اِلْآتَنْ حِرَةً لِكُمْنَ يَخْسَمُهُ تَنْ وَيُ لَكُنْ مَا اَلْتُمُونِ الْعُلَلَ وَ الرَّحْمُنُ عَلَالْمَرْشِل السَّوْلِي وَ الْمُعْلَى وَ اللَّمُ الْمُعْلَى وَ اللَّهُ الْمُعْلَى وَ اللَّمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

त्वहा- से अस्माउल हुस्ना॰ तक (पारा 16, रुक्अ़ 10)

तर्जुमा- त्वाहा ! हमने आप पर क़ुरआन मजीद इस लिए नहीं उतारा कि आप तक्लीफ़ उठाएं बल्कि ऐसे ग़ख़्स की नसीहत के लिए जो (अल्लाह से) डरता हो। यह उसकी तरफ़ से नाज़िल किया गया है, जिसने ज़मीन को और बुलंद आसमान को पैदा किया है (और) वह बड़ी रहमत वाला अर्श,पर कायम है। उसी की मिल्क हैं, जो चीज़ें आसमान और ज़मीन पर हैं और जो चीज़ें इन दोनों के दर्मियान हैं और जो चीज़ें तह्तस्सरा में हैं। (उसके इल्म की यह शान है कि) अगर तुम पुकार कर बात कहो तो वह चुपके से कही हुई बात को और उससे ज़्यादा ख़फ़ी को जानता है, (वह) अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके अच्छे-अच्छे नाम हैं।

ख़ासियत- संगे मरमर या चीनी या बिल्लीर के बर्तन में मुश्क व काफ़्र व गुलाब से लिख कर रोगन बान से धोकर उसमें थोड़ा अंबर व काफ़्र को बढ़ा करके ख़ुश्बू बना लें, पेशानी और भवों पर मल कर जिसके सामने होगा, वह उसकी इज्जत व आबरू करे।

 अल्लाहु नूरुस्समावाति- से मंय्य शाउ बिगैरि हिसाब॰ तक (पारा 18, रुक्अ 11)

खासियत- अवाम में मक्बूल होने के लिए नहा कर जुमरात व जुमा

का रोजा रखे और जुमा के दिन अस से पहले किब्ले की तरफ मुंह करके पहले सूर: यासीन पढ़े, फिर ये आयतें हिरन की झिल्ली पर दीनदार आलिम की दवात की स्याही से लिख कर उस को लपेट कर अस की नमाज़ पढ़ों और तावीज़ हाथ में लेकर सूर: कह्फ पढ़ें और तावीज़ हिफाज़त से उठा रखे, जो शख़्स अपने पास रखेगा, आम मक्बूलियत उसे हासिल होगी।

6. सूर: मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) (पारा 26)

खासियत- लिखकर जमज़म के पानी से धोकर पीने से लोगों की नज़र में महबूब हो जाए, जो बात सुने, याद रहे। उसके पानी से गुस्ल करना तमाम मर्ज़ी को दूर करता है।

7. अल-अद्लु (इन्साफ़ करने वाले)

खासियत- जुमा की रात में रोटी के तीस टुकड़ों पर इस को लिखकर खाने से लोगों के दिल काबू में आ जायं।

8. अल-करीमु (बख़्शिश करने वाले)

ख़ासियत- सोते वक्त ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करे तो लोगों के दिलों में उसकी इज़्ज़त पैदा हो।

مَامِنْ شَفِيْحِ الدَّمِنْ بَعَيْدِ إِذْنِهِ لَا يَهِ اللهُ وَيَهُ اللهُ وَيَهُدُ وَالْمَعْدُ وَالْكَ

9. अलिफ-लाम-रा-से अ फ ला तज़क्करून॰ तक

(पारा 11, रुक्अ 6)

खासियत- जो चाहे कि लोग मेरे काबू में आ जाएं तो शाबान के

महिने में अय्यामें बीज़ (13-14-15) के रोज़े रखे। आखिरी रोज़ा सिरका व साग और जौ कि रोटी और नमक से इफ़्तार करे और मिरिब से इशा तक अल्लाह के जिक्र और दरूद शरीफ़ में मश्गूल रहे और इशा पढ़कर भी तस्बीह व तक्दीस में जब तक चाहे, लगा रहे। फिर ये आयतें ओस के पानी और ज़ाफ़रान से एक काग़ज़ पर लिखकर सर के नीचे रखकर सो रहे। सुबह को नमाज़ पढ़कर उस पर्चे को लेकर जिसके पास जाएगा, उसकी कद्र व मंज़िलत करेगा और जो बात कहेगा, वह दुरुस्त होगी।

10. अल-मुह्सी (घरने वाले)

ख़ासियत- अगर रोटी के बीस टुकड़ों पर बीस बार पढ़े तो लोग काबू में आयें।

#### 7. बाल-बच्चों का फुरमांबरदार होना

م وَاصْلِحُ لِيُ فَيُرِيَّتِنَى الْمِنْ لِيُنْ اللَّهُ اللَّهِ وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِينَ }

1. वस्लिह ली फी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलै क व इन्नी मिनल मुस्लिमीन。 (पारा 26, रुक्तु 2)

तर्जुमा- और मेरी औलाद में भी मेरे लिए सलाहियत पैदा कर दीजिए। मैं आपकी जनाब में तौबा करता हूं और मैं आप का फरमांबदार हूं।

ख़ासियत जिसकी औलाद नाफरमान हो, वह इस आयत को हर नमाज़ के बाद पढ़ा करे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला सालेह हो जाएगी। पढ़ने के वक्त ज़ुरियाती के लफ़्ज़ पर अपनी औलाद का ख़्याल रखे।

 अश्शहीदु (बड़े मौजूद)
 खासियत- अगर ना-फरमान औलाद या बीवी की पेशानी पकड़कर इसको पढ़े या हज़ार बार पढ़कर दम कर दे, वे फरमांबरदार हो जायेंगे।

#### 8. राज़ मालूम करने के लिए

ما يَابَخِنَ إِسْرَآئِينُلَ اذْكُرُهُ انِعْمَتِى الْبَيْ انْعَمَتُ علَيْكُو وَاوُوْا وَوُوْا يَعْمَتِى الْبَيْ انْعْمَتُ عَلَيْكُو وَاوْلُوْا يَعْمَتِى الْبَيْ انْعْمَتُ عَلَيْكُو وَاوْلُولُوا يَعْمَتِى الْبَيْ الْمُعَلِيْقُ وَالْمَامَعَكُو وَكَا تَعْدَرُونَ الْمُعْرَادُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَادُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

 या बनी इस्राई लज़कुरू से .....व अन्तुम तअलमून० तक (पारा 1, रुक्अ 5)

ख़ासियत- नाबालिग लड़की के बदन के कपड़े पर पीर की रात में जब पांच घंटे रात गुज़र जाए, इन आयतों को लिखकर सोई हुई औरत के सीने पर रख दें तो जो कुछ उसने किया होगा सब बतला देगी, मगर यह उसी जगह जायज़ है जहां शरज़ी तौर पर तजस्सुस (इन्क्वायरी) जायज़ हो, वरना हुराम है।

سُ وَإِذْ فَتَنَكُ أَوُنَفُسًا فَاذَ ارَءُ تُمُنِيهُا ۚ وَاللهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنُ ثُوْتَكُمُ وَثَفَلُنَا وَاللهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنُ ثُوتَكُمُ وَثَفَلُنَا وَاللهُ مُؤْرِدُهُ وَاللهُ المُوالنَّةُ الْمُوالنَّةُ مُرْدِيكُمُ لِيَاتِهِ لَعَكُرُ تَعْقِلُونَ \* اخْرِدُهُ وَلِيَاتِهِ لَعَلَى مُ تَعْقِلُونَ \* اخْرِدُهُ وَلِيَاتِهِ لَعَلَى مُ تَعْقِلُونَ \* اخْرِدُهُ وَلِيَاتِهِ لَعَلَى مُ اللهُ الْمُؤَلِّنَ وَكُورِيكُمُ لِيَاتِهِ لَعَلَى مُ اللهُ الْمُؤَلِّنَ وَلَا يَعْمُ لِلْمُ اللهُ الْمُؤَلِّنَ وَلِي اللهُ الْمُؤَلِّنَ وَلَا يَعْمُ اللهُ الْمُؤْلِنَ وَلَا يَعْمُ لَوْلَا لِنَا لَهُ الْمُؤْلِدُ وَلِي اللهُ الْمُؤَلِّنَ وَلَا لَهُ الْمُؤَلِّنَ وَلَا لَهُ الْمُؤْلِدُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلِدُ وَلَا لَا اللهُ الْمُؤْلِدُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلِدُ وَلَا اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

2. व इज कतल्तुम नफ्सन फद्दारअ्तुम फीहा वल्लाहु मुख्रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून॰ फ़क़ुलनज़िरबूहु बिबअ्जिहा कज़ालि क युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअ़ल्लकुम तअ़्किलून॰ (पारा 1, रुक्अ़ 9)

तर्जुमा- और जब तुमने एक आदमी का ख़ून कर दिया, फिर एक दूसरे पर उसको डालने लगे और अल्लाह तआ़ला को इस अम्र को जाहिर करना मंज़ूर था, जिसको तुम छिपाना चाहते थे। इसलिए हमने हुक्म दिया कि इसको उसके किसी टुकड़े से छुवा दो। इसी तरह हक तआ़ला (कियामत में) मुर्दों को ज़िन्दा कर देंगे और अल्लाह तआ़ला अपनी (क़ुदरत की) नज़ीरें तुमको दिखलाते हैं, इस उम्मीद पर कि तुम अ़क्ल से काम करो।

खासियत- सोते आदमी से राज़ मालूम करने के लिए, मगर जिस जगह मालूम करना शरअन जायज़ हो।

## 9. जुदाई से बचने के लिए

1. अल-मुह्यी (ज़िंदा करने वाले)

**खासियत-** जिसको किसी से जुदाई का डर या कैंद का खतरा हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े।

## 10. सरकश गुलाम के लिए

اِنْ ثَنَڪَلْتُ عَلَى الله رَنِى وَرَبِكُونَ عَمامِنْ دَانَ فِي إِلَّا هُوَ الْخِلْ
 إِنْ الْمِيتِهَا \* إِنَّ رَبِى عَلَى صِرَاطٍ مُسُنَقِيْمٍ ٥

1. इन्नी तवक्कल्तु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बितिन इल्ला हु व आख़िजुम बिनासि यतिहा इन् न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम。 (पारा 12, रुक्अ 5)

तर्जुमा- मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया है, जो मेरा भी मालिक है और तुम्हारा भी मालिक है, जितने धरती पर चलने वाले हैं, सब की चोटी उसने पकड़ रखी है। यकीनन मेरा रब सीधे रास्ते पर (चलने से मिलता) है।

खासियत- अगर कोई लौंडी या गुलाम सरकश हो तो बाल पेशानी

के पकड़कर तीन बार इसको पढ़े और उस पर दम करे, इन्शाअल्लाह तआ़ला फरमांबरदार और काबू में हो जाएगा।

# 11. खाना वीरानी के लिए

المَّ الْمُتَانَسُوُامَاذُكِوْرُوْلِهِ فَعَنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَى عِمْ حَتَى إِذَا فَرِحُوْا يَسِمَ أَوْلُوكُونَ ٥ فَقُطِعَ دَا يِرُالْقَوْمِ الَّذِينِ وَ طَلَعُونَ ٥ فَقُطِعَ دَا يِرُالْقَوْمِ الَّذِينِ وَ طَلَعُونُ وَ فَقُطِعَ دَا يِرُالْقَوْمِ الَّذِينِ وَ طَلَعُونُ وَ فَقُطِعَ دَا يِرُالْقَوْمِ الَّذِينِ وَ طَلَعُونُ وَ فَقُطِعَ دَا يِرُالْقَوْمِ اللَّهِ مِنْ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّ

1. फ लम्मा नसू मा से ......वल् हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन॰ तक (पारा ७ रुकूअ 11)

तर्जुमा - फिर जब वे लोग इन चीज़ों को भूलें रहे, जिनकी उनको नसीहत की जाती थी, तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए, यहां तक कि जब उन चीज़ों पर जो कि उनको मिली थीं वे ख़ूब इतरा गए, हमने उनको यकायकी पकड़ लिया, फिर तो बिल्कुल हैरतज़दा रह गये, फिर जालिम (काफ़िर) लोगों की जड़ (तक) कट गई और अल्लाह का शुक्र है, जो तमाम आलम का परवरदिगार है।

# जादू, जिन्न, आसेब और तक्लीफ़ देने वाले जानवरों से हिफ़ाज़त

# 1. जिन्न व इन्स से हिफ़ाज़त

ٱللهُ لَا اللهُ إِلاَ مَكُومَ الْحَقُ الْقَلَّهُ مُ لَا تَاحُلُ كُن السِّنَةُ قَلَا كُومُ الْهُ مَا في السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ \* مَنْ ذَالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ كَا الآبِادُنِه \* يَعْلُكُمُ مَا بَيْنَ آيُدِي هِمُ وَمَا خَلْعَهُ أَوْلَا يُجِيعُلُونَ بِنَتَى ۽ مِّنْ عِلْمِهُ إِلاَّ بِمَاسَكَاءُ، وَمِعَ كُرُسِيَّهُ السَّلُوتِ وَأَلَا مُضَ ثُوكَا يُكُودُ دُنَا حِفْظُ هُمَا وَهُو الْعَلَى الْعَظِيمُ ٥ وَمِعَ كُرُسِيَّهُ السَّلُوتِ وَأَلَا مُضَ ثُوكَا يَكُودُ دُنَا حِفْظُ هُمَا وَهُو الْعَلَى الْعَظِيمُ ٥

अल्लाहु ला इला ह इल्ला हु व से व हुवल अलिय्युल अजीमि तक।
 (पारा 3, रुक्ञ 2)

तर्जुमा- अल्लाह तआ़ला (ऐसा है कि) उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, ज़िंदा है, संभालने वाला है, न उसको ऊंघ दबा सकती है, न नींद। उसी के मम्लूक हैं सब, जो कुछ आसमानों में है जो कुछ ज़मीन में है। ऐसा कौन शख़्स है, जो उसके पास (किसी की) सिफ़ारिश कर सके, उसकी इजाज़त के बग़ैर, वह जानता है उनके तमाम हाज़िर व गायब हालात को और वे मौजूदात उसकी मालूमात में से किसी चीज़ को अपने इहाता-ए-इल्मी में नहीं ला सकते, मगर जिस कदर (इल्म देना वही) चाहे, उसकी कुर्सी ने सब असमानों और ज़मीन को अपने अन्दर ले रखा है और अल्लाह तआ़ला को उन दोंनों की हिफ़ाज़त कुछ बोझ नहीं गुज़रती और वह आलीशान है।

ख़ासियत- आयतल कुर्सी को जो शख़्स हर नमाज़ के बाद एक बार पढ़ ले, इन्शाअल्लाह तआ़ला उसके पास शैतान न आएगा, क्योंकि उसने इकरार किया है कि जो शख़्स आयतल कुर्सी पढ़ता है, मैं उसके पास नहीं जाता।

2. सूरतुल मुअ़व्वज़तैन (पारा 30)

ख़ासियत- हर किस्म के दर्द, बीमारी व जादू व नज़र वग़ैरह के लिए पढ़ना और दम करना और लिख कर बांधना फ़ायदेमंद है और सोते वक़्त पढ़ने से हर किस्म की आफ़त से बचा रहे और अगर इसको लिख कर बच्चों के बांध दे तो उम्मुस्सिबयान वग़ैरह से हिफ़ाज़त रहे और अगर हाकिम के सामने जाने के वक़्त पढ़े ले, तो उसकी बुराई से बचा रहे।

3. सूर: इख़्लास (पारा 30)

खासियत- अगर खरगोश की झिल्ली पर लिख कर अपने पास रख ले तो इंसान और जिन्न और तक्लीफ पहुंचाने वाला जानवर उसके पास न आए।

4. एक बुजुर्ग से नक्ल किया गया है कि जंगल में एक बकरी देखी, जिससे भेड़िया खेल रहा था। यह पास गये तो भेड़िया भाग गया। देखते क्या हैं कि इस बकरी के गले में कोई तावीज़ है, खोल कर देखा तो उस में ये आयतें निकलीं-

وَلَا يَوُ دُهُ حِفْظُهُمَا \* وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِهُمُ وَ فَاللَّهُ خَيْرَهُ عَافِظًا وَ هُوَ اللَّهُ خَيْرُ عَافِظًا وَ هُو اللَّهُ خَيْرُ عَافِظًا وَ اللَّهُ خَيْرُ عَفَظًا الْإِلْ الْقَلْمُ مُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْدِهِ إِنْ كُلُّ مُعْنِى لَمَا عَيْمًا حَافِظُهُ إِنَّ الْطَلَقَ وَقِفَ الْعَرْمُ الْوَدُودُ وَ وَالْعَرُ مِنْ الْمَحِيدُ وَ فَعَالُ لِلمَا هُو مُودُ مُوالْعَرُ مِنْ الْمَحِيدُ وَ فَعَالُ لِلمَا

يُرِيْدُهُ هَلُ اَمَّدُكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِهِ فِرْعَوْنَ وَمَثَّنُوْدَه مَبِلِ الَّذِيْنَ حَفَمُ وُا فِي تَحْذِيْبِهِ وَلَاللَهُ مِنْ وَّمَا يَبِعِمْ لِجُنُظُهُ مِنْ هُوَثَمُ ايْثُ جَمِّدُوْنَ لُوْمِ كُمُنْوَاه

वं ला यऊ दुहू हिफ्जु हुमा व हु व ल अलियुल अज़ीम॰ फल्लाहु ख़ैरुन हाफिज़ंव व हु व अर्हमुर्राहिमीन व हिफ्ज़म मिन कुल्लि शैतानिम मारिद॰ व हिफ्ज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर्रजीम॰ व हिफ्ज़न ज़ालिक तक्दीरुल अज़ीज़िल अलीम॰ इन कुल्लु निम्सल्लम्मा अलैहा हाफिज़॰ इन् न बत्श रिष्टि क ल शदीद॰ इन्नहू हु व युष्टिउ व युओद॰ व हुवल ग़फ़्रूरुल वद्दु ज़ुल अर्शिल मजीद॰ फ्अंआलुल् लिमा युरीद हल अता क हदीसुल जुनूदि फिरऔ न व समूद बिलल्लज़ी न क फ रू फी तक्ज़ीबिंव वल्लाहु मिंव व राइहिम मुहीत॰ बल हु व क़ुरआनुम मजीदुन फी लौहिम मह्फूज़॰

जो शख़्स इनको लिख कर अपने पास रखे, उसको कोई तक्लीफ़ न पहुंचे।

5. अल: क्ह्हारु (बड़े गालिब)

ख़ासियत- ज्यादा से ज्यादा ज़िक्र करने से दुनिया की मुहब्बत और अल्लाह के अलावा की बड़ाई दिल से जाती रहे और दुश्मनों पर ग़लबा हो और अगर चीनी के बर्तन पर लिख कर ऐसे आदमी को पिलाया जाए, जो जादू की वजह से औरत पर क़ुदरत न रख पाता हो, जादू दूर हो।

2. जादू दूर करने के लिए

ا الله المُعَلَّمَ اللَّهُ الْمُتَوَمَّى مَاجِئُهُمُ بِهِ السِّحْرُ وَإِنَّ اللهُ سَيْمُ فِلْكُهُ وَإِنَّ اللهُ وَ يُصُهُ الْمُ عَمَلَ الْمُنْسِيدِينَ ٥ وَتُحِنَّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِيْتِهِ وَلَوْكِرَةَ الْمُجْرِمُونَ ٥

1. फ़ लम्मा अल्कौ का ल मूसा मा जिञ्जून बिहिस्सिट्स इन्नल्ला ह स युब्तिलु हू इन्नल्ला ह ला युस्लिहु अम लल् मुफ़्सिदीनः व युहिक्कुल्लाहु ल हक् क बिकलिमाति ही व लौ करिहल मुज्रिमूनः (पारा 11, स्कूअ 13) तर्जुमा- सो जब उन्होंने (अपना जादू का सामान) डाला तो मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फरमाया कि जो कुछ तुम (बना कर) लाये हो, जादू है। यकीनी बात है कि अल्लाह तआ़ला इस (जादू) को दरहम-बरहम किए देता है (क्यों कि) अल्लाह तआ़ला ऐसे फसादियों का काम बनने नहीं देता और अल्लाह तआ़ला सही दलील (यानी मोजज़े) को अपने वायदों के मुवाफिक साबित कर देता है, गो मुज्रिम (और काफिर) लोग कैसा ही ना-गवार समझें।

खासियत- जादू के लिए बहुत आज़माया हुआ है। जिस पर किसी ने जादू किया हो, इन आयतों को लिख कर उसके गले में डालें या तश्तरी पर लिख कर पिलाएं, इन्शाअल्लाहु तआ़ला तन्दुरुस्त हो जाएगा।

مَكَ يَا بَنِيُ ادَمَحُهُ كُولِي يُنَ مَكُو عِنْدَكُرُ عِنْدَ كُلِّ سَيْحِيْدٍ وَكُولُولَا اللهِ الْمَادِةِ مَسُوفُولُولَا اللهِ الْمَادِةِ مَسُوفُولُولَا اللهُ اللهُ

2. या बनी आदाम खुजू जीनत कुम से ......मा ला तअ्ल मून。 तक। (पारा ८, रुक्अ 11)

तर्जुमा- ऐ आदम की औलाद ! तुम मस्जिद में हाज़िरी के वक़्त अपना लिबास पहन लिया करो और ख़ूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो । बेशक अल्लाह तआ़ला पसन्द नहीं करते, हद से निकल जाने वालों को। आप फरमाइए कि अल्लाह तआ़ला के पैदा किये हुए कपड़ों को, जिनको उसने अपने बन्दों के वास्ते बनाया है और खाने-पीने की हलाल चीज़ों को किस शख़्स ने हराम किया है। आप यह कह दीजिए कि ये चीज़ें इस तौर पर कि कियामत के दिन भी खालिस रहें, दुनिया की ज़िंदगी में खालिस ईमान वालों ही के लिए हैं, हम इसी तरह तमाम आयतों को समझदारों के वास्ते साफ-साफ बयान किया करते हैं। आप फरमाइये कि अल-बत्ता मेरे रब ने हराम किया है तमाम गन्दी बातों को, उनमें जो एलानिया हैं, वे भी और उनमें जो छिपी हैं, वे भी और हर गुनाह की बात को और ना-हक किसी पर ज़ुल्म करने को और इस बात को कि तुम अल्लाह तआ़ला के साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक ठहराओ, जिस की अल्लाह ने कोई सनद नाज़िल नहीं फरमायी और इस बात को कि तुम लोग अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे ऐसी बात लगा दो, जिस की तुम सनद न रखो।

ख़ासियत- यह आयत ज़हर व बुरी नज़र व जादू को दूर करने के लिए फ़ायदेमंद है। जो शख़्स इसको हरे अंगूर के अ़र्क और ज़ाफ़रान से लिख कर आंवले के पानी से धोकर ग़ुस्ल करे, बुरी नज़र और जादू उस से दूर हो और जो खाने में मिला कर खाये तो ज़हर से बचा रहे और जादू और बुरी नज़र से भी।

مَ مَلَمُّاجَا المُعَرِّمُ عَالَ لَهُ مُعْتَوْثَتَى الْفُرُامِ النَّدُرُ مُلْفُونَ وَفَلَمَا الْفُوتَالَ

3. फूलम्मा जाअस्स ह र तु का ल लहुम मूसा अुल्कू मा अन्तुम पुल्कून॰ फ़लम्मा अल्को का ल मूसा मा जिअ्तुम बिहिस्सिह्र इन्नल्ला ह स युब्ति लु हू इन्नल्लाह लायुस्लिहु अ म लल् मुफ्सिदीन॰(पारा 11, ठकूअ13) तर्जुमा- सो जब वे आये (और मूसा अलैहिस्सलाम से) मुकाबला हुआ, मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि डालो जो कुछ तुमको (मैदान में) डालना है, सो जब उन्होंने (अपना जादू का सामान) डाला तो मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि जो कुछ तुम (बना कर) लाये हो, जादू है। यकीनी बात है कि अल्लाह तआ़ला इस (जादू) को अभी दरहम-बरहम किये देता है, (क्योंकि) अल्लाह तआ़ला ऐसे फ़सादियों का काम बनने नहीं देता।

खासियत- सख़्त जादू के दूर करने के लिए फायदेमंद है। एक घड़ा बारिश के पानी का लेकर ऐसी जगह से जहां बरसने के वक्त किसी की नज़र न पड़ी हो और एक घड़ा ऐसे कुएं के पानी का ले, जिसमें से कोई पानी न भरता हो, जुमा के दिन ऐसे पेड़ों के सात पत्ते ले, जिसका फल न खाया जाता हो, फिर दोनों पानी मिला कर उसमें सातों पत्ते डाल दे, फिर इन आयतों को काग़ज़ पर लिख कर इस पानी से धोकर जादू के मारे को दिरया के किनारे पर ले जाकर पानी में उसको खड़ा करके रात के वक्त पानी से उसको गुस्ल दे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला जादू ग़लत हो जाएगा।

## 3. जिन्न व इन्सान को काबू में करना

ط وَإِذْقَالَ رَبُكَ لِلْمَلَا عَلَةِ إِنْ جَاعِلُ فِي الْآرُضِ خِينَةَ قَافَالْوَا أَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُقَا مَنْ يُشْسِدُ فِيهَا وَيَسُفِكُ الدِّماءَ وَمَعْنُ شَيْحُ جَمَدِ لِكَ وَتُقَالِّ صُلَكَ طَ قَالَ إِنْ أَعْلَمُ مَا لِاَتَعْلَمُوْنَ وَقَلَمَ أَدَمَا لُوْسُمَا عَكُمَ لَكَ الْتُوعَ مَعْمُهُمُ عَلَى الْمَلَدُ عَلَيْ الْمَاكِثُ وَمَا لَوْسُمَا عَلَيْ الْمَاكِثُونُ مِنْ الْمُلْكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمُعْلَمُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُعْلَمُونُ وَالْمُعْلَمُونُ وَالْمُؤْلِكُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

1. व इज़ क़ा ल रब्बुक लिल् मलाइकित से ......इन्न क अन्तल अलीमुल हकीमः तक (पारा 1, रुव्अ 4) तर्जुमा- और जिस वक्त इर्शाद फरमाया, आपके रब ने फ़रिशतों से कि ज़रूर मैं बनाऊंगा, ज़मीन में एक नायब, फ़रिशते कहने लगे कि आप पैदा करेंगे, ज़मीन में ऐसे लोगों को जो फसाद करेगें और ख़ून बहाएंगे और हम बराबर तस्बीह कहते रहते हैं, अल्लाह की तारीफ़ के साथ और तक्दीस करते रहते हैं आपकी। हक तआ़ला ने इर्शाद फरमाया कि मैं जानता हूं इस बात को जिसे तुम नहीं जानते। और इल्म दे दिया अल्लाह तआ़ला ने हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को (उनको पैदा करके) सब चीज़ों के नामों का। फिर वे चीज़ें फ़रिशतों के सामने कर दीं फिर फरमाया कि बताओ मुझको नाम उन चीज़ों के (यानी उनके आसार व ख़ास के साथ) अगर तुम सच्चे हो। फ़रिशतों ने अर्ज़ किया कि आप तो पाक हैं, हमको ही इल्म नहीं, मगर वही जो कुछ आपने इल्म दिया। बेशक आप बड़े इल्म वाले हैं, हिक्मत वाले हैं (कि जिस कदर जिस के लिए मस्लहत जाना, उसी कदर इल्म व समझ अता फरमायी।)

ख़ासियत- इल्म को सीखने और जिन्नों और दूसरे इंसानों को काबू में करने के लिए मुफ़ीद है। जिस महीने की पहली तारीख़ को जुमरात हो, गुस्ल करके उस दिन रोज़ा रखे। शाम को जौ की रोटी, शकर और किसी किस्म के साग से इफ़्तार करे और अपने वक्त पर सो रहे। जब आधी रात हो, उठ कर वुजू करके किब्ला रुख़ बैठ कर ये आयतें 33 बार पढ़े, फिर कांच के बर्तन पर मुश्क व जाफ़रान व गुलाब से इन आयतों को लिख कर ओले के पानी से धोकर पिए और सो रहे। सात दिन तक इसी तरह करे और आख़िरी दिन में ये आयतें सत्तर बार पढ़े, मगर मकान तंहाई का हो और ओद की धूनी दे, फिर फ़ारिंग होकर उन ही कपड़ों में सो रहे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला मक्सूद हासिल होगा।

# 4. शैतानी वसवसा दूर करने के लिए

المَّ وَإِمَّاكِ نُزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مَزْعٌ كَاسَتَعِدُ مِا للهِ النَّهُ مَيْءُمُ عَلِيُوكُ إِنَّ الَّذِيثُ الْتَقَاٰ إِذَا مَسَدَهُ مُ كَا يُعْتُرِنَ الشَّيْطِنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمُومُ مُعْجُووُن ثُ

 व इम्मा यन्ज्रगन्न क मिनश्शैतानि न ज् गुन फस्तिअज़ बिल्लाहि इन्नहु समीअुन अलीमः इन्नल्लज़ी न त कौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ इ ज़ा हुम मुब्सिक्नः

(पारा 9, रुक्अ 14)

तर्जुमा- और अगर आपको कोई वस्वसा शैतान की तरफ से आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लिया कीजिए। बिला शुब्हा वह ख़ूब सुनने वाला, ख़ूब जानने वाला है। यकीनन जो लोग ख़ुदा तरस हैं, जब उनको कोई ख़तरा शैतान की तरफ से आ जाता है, तो वह याद में लग जाते हैं, सो यकायक उनकी आंखें खुल जाती हैं।

खासियत- जिसको वस्वसों और ख़तरों और बुरे ख़्यालों और दिल के कम्पन ने आजिज कर दिया हो, इन आयतों को गुलाब व ज़ाफरान से जुमा के दिन सूरज के निकलने के वक्त सात परचों पर लिख कर हर दिन परचा निगल जाए और उस पर एक घूंट पानी का पी ले, इन्शाअल्लाहु तआ़ला दूर हो जाएगा।

फ़ायदा - हदीसों में आया है कि वस्वसे के वक्त 'आमन्तु बिल्लाहि व रुसुलिही' कहे या अञ्जूजुबिल्लाह पढ़ कर बायीं तरफ़ तीन बार धुत्कारना आया है।

إمَنْتُ بِاللهِ مُلْكِيلِهِ وَالظَّا هِرُوَالْبَاطِئُ وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٍ ٥

आमन्तु बिल्लाहि व रुसुलिही वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हु व बिकुल्लि

शैइन अ़लीम॰ पढ़े। इससे किसी को निजात नहीं होती, इसका गम न करना चाहिए, या

'ला इला ह इल्लल्लाहु' ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े।

अबू सुलेमान दारानी ने अजीब तद्बीर बतलायी है कि जब वस्वसा आये, ख़ूब ख़ुश हो, शैतान को मुसलमान का ख़ुश होना सख़्त ना-गवार है, वह फिर वस्वसा न डालेगा।

# 5. ख़ौफ़ का दूर होना

م فَاللَّهُ عَيْرُ عَافِظُا وُلِهُ وَكُوا مُحَمُّ الرَّاحِمِينَ ٥

फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा, व हु व अर्हमुरिहिमीन。

(पारा 13, रुक्अ 2)

तर्जुमा- अल्लाह (के सुपूर्व वही) सबसे बड़ा निगहबान है और वह सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है।

ख़ासियत- जिसको किसी दुश्मन से डर हो या और किसी तरह की बला व मुसीबत का डर हो, वह इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला मुश्किल दूर हो जाएगी।

ख़ासियत- ये आयतें ज़ालिम बादशाह व दुश्मन और रात के वक्त जिन्न या इंसान के डर के लिए हैं, इनको जुमा की रात में आधी रात के वक्त वुज़ू करके लिखे, फिर लिखने वाला सुबह की नमाज पढ़ के सूरज निकलने तक ज़िक व तस्बीह में लगा बैठा रहे। जब सूरज बुलंद हो जाए, तो दो रकअ़त पढ़े, पहली में फ़ातिहा और आयतल कुर्सी और दूसरी में फ़ातिहा और 'आ म नर्रसूलु' से आख़िर सूरः तक पढ़े, फिर सात बार इस्तिग्फ़ार पढ़े और सात बार 'हस्बियल्लाहु ला इला ह इल्लाहु व अलैहि तवक्कलतु व हु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम॰ फिर ताज़ा वुजू करके ये आयतें लिख कर अपने पास रख ले, इन्शाअल्लाहु तआ़ला मुराद हासिल हो।

مَّ كَاذَا قَرُّاْتَ الْقُرْاْنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْفِينَ كَاكُوْمِهُ وَنَ الْخِوْرَ مِنْ الْخِوْرَ حِجَابًا عَسُتُومُ الْ تُحَمَّلُنَا عَلْ قُلُوْمِهِمُ آكِنَةً أَنْ يَفْقَهُ وَفَيْ الْمَانِهِمُ وَقُرَّادِ وَلَذَاذَ ذَكَرُتَ رَبَّكَ فِي الْقُرُانِ وَحِدَ لَا وَلَوْاعَلَ ادْبَايِهِمْ نُفُوًكُمُ هِ

3. व इज़ा क्रअ्तल क़ुरआ न से अला अदबारिहिम नुफ़्रा॰ तक (पारा 15, रुक्अ़ 5)

तर्जुमा - और जब आप क़ुरआन पढ़ते हैं तो हम आपके और जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते, उनके दिमियान एक परदा डाल देते हैं और (वह परदा यह है कि) हम उनके दिलों पर परदा डालते हैं इससे कि वे उसको समझें और उनके काों में डाट देते हैं, और जब आप कुरआन में सिर्फ अपने ख का जिक करते हैं तो वे लोग नफ़रत करते हुए पीठ फेर कर चल देते हैं।

खासियत- किसी डरे हुए पर, जो गन्दे खालों में गिरफ्तार हो, पढ़ कर दम कर दे, तो उसका डर खत्म हो जाए।

4. दीगर- कोई भूत पलीद किसी के सर हो गया हो तो नीले पश्मीने पर या कागृज पर लिख कर उसके बाजू पर बांध दिया जाए, तो वह दूर हो जाए।

6. तक्लीफ़ देने वाले जानवर से

बचने का अमल

1. यह आयत पढ़ कर जिस आदमी या जानवर से डर हो, उस की तरफ दम करे-

ٱلله ُ نَيْنَا وَمَ نَكُونُو لَنَا ٱعْمَالُنَا وَلَكُو ٱعْمَالُكُورُ طَهُ حُجَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُورُ الله يَغْمَعُ بَيْنَنَا \* अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम लना अञ्ज्मालुना व लकुम अञ्ज्मालुकुम ला हुज्ज त बै नना व बै न कुम. अल्लाहु यज्मञ्जु बै न नाः उसकी तक्लीफ़ से बचा रहे।

दीगर-

لِحَدَةٌ عَسَقَ ه كَذَالِكَ يُوْرِئُ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ "

اللّٰهُ الْعَرْنِيزُ لِكُوكِيكُهُ ٥

हा-मीम॰ ऐन-सीन-काफ़॰ क ज़ालि क यूही इलै क व इलल्लज़ी न मिन कब्लिक अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम॰

बड़ी मुसीबतों के वक्त पढ़ना मुफ़ीद है।

2. काब अह्बार से नकल किया गया है कि सात आयतें जब पढ़ लेता हूं, फिर किसी बात का डर नहीं रहता।

### पहली आयत

تُلُ لَأَنْ يُصِيْبُنَآ إِلاَّمَا كَتَبَاللهُ لَنَا أَهُوَمُولِلْنَاءَ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ. الْمُوْمِنُونَ ٥

क़ुल लंप्युसी ब ना इल्ला मा क त बल्लाहु लना हु व मौलाना व अलल्लाहि फल् य त वक्कलिल् मुअ्मिनून₀

## दूसरी आयत

وَإِنْ يَسُسُكَ اللهُ مِصْرَ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّهُوَ ٤ وَإِنْ يُحِرُدُ كَ يَحَكُمُ فَلَا مَرَا ذَ كِفَصُٰلِهِ \* يُصِينُبُ مِهِ مَنْ يَشَكَاءِ مِنْ عِمَادٍ \* وَهُوَالْعَفَوُ مُ الرَّحِيْمُ \* وَ व इंय्यम्सस्कल्लाहु बिज़्रिन फ ला काशिफ लहू इल्ला हु व व इंय्युरिद् क बिख़ैरिन फ ला राद् द लिफ़ज़्लिही युसीबु बिही मंय्यशाउ मिन अबादिही व हु वल ग़फ़ूरुर्रहीम॰

## तीसरी आयत

وَمَا مِنْ دَاتِهِ فِي الْآرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ مِرْدُقُهَا وَيَعُلَمُ مُسْتَقَرَّفًا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكُلُّ فِي كِتْبٍ مُبِينِنٍ ه

व मा मिन दाब्बतिन फ़िल् अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तकर्रहा व मुस्तौ द अहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन。

### चौथी आयत

إِنِّ تَرَكَّلُتُ عَلَى اللهِ مَنِ لِهُ وَمَرَتِكُوْءَ مَا مِنْ دَانَةٍ إِلَّا هُمَّ الْحِدِينَ الْمَامِنُ دَانَةٍ إِلَّا هُمَّ الْحِدِينَ الْمَامِنَةِ اللّهِ اللّهُ الل

इन्नी तवक्कल्तु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बर्तिन इल्ला हु व आख़िजुम बिनासियति हा इन् न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम०

### पांचवी आयत

وَكَايِّنْ مِّنْ ذَا كَنَةٍ لَا تَحْمُلُ مِنْ قَعَا كَمُاللَّهُ مِرَدُنَ فَهَا وَإِمَّا كُمْ مِنْ اللهِ مَرَدُ مُن اللهُ مَرَدُ مُن اللهُ مَا وَإِمَّا كُمْ مِنْ وَهُوَ السِّينَ مُ الْعَرَكِيمُ وَ هُوَ السِّينَ مُ الْعَرَكِيمُ وَ هُوَ السِّينَ مُ الْعَرَكِيمُ وَ الْعَرَالِيمُ وَالْعَرَالِيمُ وَ الْعَرَالِيمُ وَ الْعَرَالِيمُ وَالْعَرَالِيمُ وَالْعَرَالِيمُ وَالْعَرَالِيمُ وَالْعَلَى وَالْعَرَالِيمُ وَالْعَرَالِيمُ وَالْعَرَالِيمُ وَالْعَرَالِيمُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلَالُومُ وَالْعَلَالُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالُومُ وَالْعَلَالُومُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلَالُومُ وَالْعَلَالُومُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُومُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَالُومُ وَالْعَلَالُمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَالِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعِلَالِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْمُوالِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْ

व क अय्यिम मिन दाब्बतिल ला तिस्मिलु रिज़्कहा अल्लाहु यर्जुकुहा व इय्या कुम व हुवस्समीअुल अलीमः

छठी आयत مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةً فَلا مُمُسِكَ لَهَا ۗ وَمَا يُمْسِكُ فُكَامُ مُسْلَ لَهُ مِنْ لِعَدُهِ ﴿ وَهُوَ الْعَرِنِيرُ الْحَكِيْدِمِ ٥ مُعُوَالْعَرِنِيرُ الْحَكِيْدِمِ ٥ मा यफ़्तिहिल्लाहु लि न्नासि मिर्र हमितन फ़ ला मुम्सि क लहा व मा युम्सिक फ़ ला मुर्सि ल लहू मिम बअ़्दिही व हुवल अ़ज़ीज़ुल हकीम。

### सातवीं आयत

وَلَيْنُ مَسَالُتُهُمُ مُنْ خَلَقَ اسْتَلَابِ وَالْهَ مُضَالِيَقُولُنَ اللهُ ا قُلُ افْرَأَ يَنْتُو مُنَاتَ لُ عُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ إِنْ اَ مَا دَنِيَ اللهُ لِيضَرِّهَ لَلْ اللهُ عَلَي هُنَّ كَيْنِفُتُ خُوْرٌ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَي بِرَحْتَمةٍ هَلُ هُنَّ مُنْسِكُتُ رَحْمَتِهِ ﴿ اللهُ تَكَفِيدُ اللهُ تَوْتَ مُوْنَ ﴾ فَنْ حَسْمِى اللهُ تُعَلِيمُ اللهُ تَوْتِ مُوْنَ ٥

व लइन सअल्त हुम मन ख ल करसमावाति वल् अर्ज ल यक् लुन्नल्ला हु कुल अ फ रऐतुम मा तद्अू न मिन दूनिल्लाहि इन अरा द नियल्लाहु बि ज़ुरिन हल हुन्न काशिफातु ज़ुरि ही अव अरा द नी बिरह्मतिन हल हुन्न मुम्सिकातु रह्मतिही कुल हिस्बयल्लाहु अलैहि य तवक्कलुल् मुत-विक्कल्न०

3. **डर दूर करने के लिए**— इब्नुल कल्बी रह॰ से नकल किया गया है कि किसी शख़्स को कत्ल की धमकी दी, उसको डर हुआ, उसने किसी आ़लिम से ज़िक किया। उन्होंने फरमाया कि घर से निकलने से पहले सूरः यासीन पढ़ लिया करो, फिर घर से निकला करो। वह शख़्स ऐसा ही करता था और जब अपने दुश्मन के सामने आता था, उसको हरगिज़ नज़र न आता था।

# 7. आसेब वग़ैरह से हिफ़ाज़त

أَغْسِبْتُوْ أَنْمَاخَلَقْنَكُمُ عَبَثَا فَأَنْكُمْ البَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ هَنَعَالَى اللهُ الْكِولِيمِهِ وَمَنْ يَدُعُ مَعَ اللهِ اللهُ الْكِلُولِيمِهِ وَمَنْ يَدُعُ مَعَ اللهِ اللهُ الْكَالِيمِهِ وَمَنْ يَدُعُ مَعَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ الْخَرَةِ اللهُ الْخَرَةِ لَا بُرُهُانَ لَهُ بِهِ فَإِنْمَا حِسَا بُهُ عِنْدًا رَبِّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

1. अ फ हिसब्तुम अन्नमा ख़लक्ना कुम अ ब संव्वअन्नकुमें इलैना ला तुर्ज अून॰ फ त आ़लल्लाहुल मिलकुल हक्कु ला इला ह इल्ला हु व रब्बुल अर्थिल करीम॰व मंय्यद्ञु मअ़ल्लाहि इलाहन आ ख र ला बुर्हा न लहू बिही फ इन्नमा हिसाबुहू अ़िन्द रिब्ब ही॰ -पारा 18, रुकूअ़ 6

तर्जुमा- हां तो क्या तुमने यह ख़्याल किया था कि हमने तुमको यों ही मुहमल (हिक्मत से खाली) पैदा कर दिया है और यह (ख़्याल किया था) कि हमारे पास नहीं लाये जाओगे, सो (इस से पूरी तरह साबित हो गया कि) अल्लाह तआ़ला बहुत ही आलीशान है, जो कि बादशाहे हक़ीक़ी है, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं (और) वह अ़र्शे अ़ज़ीम का मालिक है और जो शख़्स (इस बात पर दलील क़ायम होने के बाद) अल्लाह के साथ किसी और माबूद की भी इबादत करे कि (जिसके माबूद होने पर) उसके पास कोई भी दलील नहीं, सो उसका हिसाब उसी के रब के पास होगा।

ख़ासियत – जिस शख़्स पर आसेब हो, इन आयतों को तीन बार पानी पर पढ़ कर मुंह पर छींटा दे या कान में दम करे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला फौरन दूर हो जाएगा।

2. पूरी सूर: जिन्न (पारा 29, रुक्अ़ 11)

ख़ासियत- जिस पर आसेब आता हो, उस पर एक बार पढ़ कर दम करे या लिख कर बाजू पर बांध दे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला जाता रहेगा। 3. ये 33 आयतें दिर्दि, और चोर से हिफाज़त, आसेब दूर करने और जान व माल की बेहतरी के लिए और कोढ़ और दूसरे मर्ज़ों के लिए अक्सीर आज़म हैं। 'आयतुल हर्स इनका लक़ब है। वे यह हैं-शुरू सूर: बकर: से मुफ़्लिहून तक (पारा 1, रुक्झ़ 1) आयतल कुर्सी-अल्लाहु ला इलाह से ख़ालिदून तक। (पारा 3, रुक्झ़ 2)

और नीचे की आयतें- पारा 3, रुक्अ़ 8, पारा 8, रुक्अ़ 14, पारा 15, रुक्अ़ 12, पारा 23, रुक्अ़ 5, पारा 27, रुक्अ़ 12, पारा 28, रुक्अ़ 6, पारा 29, रुक्अ़ 11, पारा 1, रुक्अ़ 2

لِلْهِ مَا فِي السَّمَا وَتِ وَمَا فِي الْأَمْضِ وَإِنْ تُهُدُدُا

مَائِنَ اَنْفُسِكُمْ اَوْتَحُفُوْهُ كُمَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ اللهُ الْمَعْفُولِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَلِّبُ مَن الشَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِن مَن التَّسُولُ إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِن الرَّسُولُ إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

َ إِنَّ يَكِكُمُ اللهُ الَّذِي حَلَقَ التَّمُوٰتِ وَالْاَمُضَ فِي سِتَّةِ كَيَّا مِرْثُقَ السَّوَٰي عَى الْعَرُ شِنْ يُعَنِّ عِى الْكِيْلَ النَّهَاسَ يَطُلَبُهُ كَيْنِيُثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَصَرُوالنَّجُوْمُ مُسَخَّوَاتٍ بِإِ مُرِهِ طِهِ كَلَّ لَهُ الْخَلِقُ وَالْإَصْرُمَ تَبَازَكَ اللَّهُ مَرَّ الْعَلِمَ بُنَ هُ अामाल क्रानी ادْعُوْاَدَ بَكُوُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً واِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ٥ وَكَا نَفْسُولُ وَافِ الْاَمْضِ بَعُكَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُولُا خُوْفًا وَطَمَعًا مُانَّدَحُمَةَ اللهِ تَرْجُهِ الْكُنْمُ الْأَمْضِ عُلِيادُ عُوْالله آوِادْ عُوالرَّحُمٰنَ وَاجَّا مَا تَدْعُوا لَلَهُ الْاَسْمَا كُوَ الْمُسْفَاعُ وَلَا جُهُوْ يَصِلَا يِكَ وَلَا تُعَافِحُ بِهَا وَابْتَغِ مَيْنَ وَالِكَ سَبِيْكُ وَقُولِ الْحُمْدُ يَلْهِ الّذِي لَكُ لَهُ يَنِيَّ وَلَمَّ الْاَلْمُ لَكُنُ لَا شَرِيلِكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنُ لَنَهُ

وَلِيُّ أَمِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكُيْبِيُرًّا ٥ (كِ<sup>امَا)</sup>) وَالصَّفَيْتِ صَفًّا ٥ فَالرَّاحِرَاتِ زَحْرًا ٥ فَالتَّلِبْتِ ﴿ كُرَّاهُ إِنَّ الهكيرُ كُولِحِدٌ لِمَ مَبُ التَّلُوتِ وَالْآرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمُشَارِقِ فِي إِنَّا رَبِّينَ السَّمَاءَ الدُّنْيَ وِزِيْنَةِ وِلْكُواكِبِ ٥ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَا وَ لاَيَتَتَعُونَ إِنَ الْمُلَإِ الْاَعْظِ وَيُقْلَ فَنِنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ هُ دُحُومًا أَكُمُ عَنَابَ كَاصِحِهُ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخُطْفَةَ فَأَتَبُعَهُ شِهَاجٌ ثَاقِبُ كُمَّا مُنْفَتِّمُ ٱۿؙؙؙؙۿٱشَكَّ كُلُقًا اَمُقَنُ خَلَقُنَا ۚ إِنَّا خَلَقَنَاهُ مُرِّ نُطِينِ لَآخِرِبِ أَنْ رَبِّ إِنَ يَامَعُشَرَالَحِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ تَنْفُدُ وَامِنَ أَفُطَادِ التَّهٰوٰتِ وَٱلْمَارُضِ فَانْفُهُ وُاء لِاتَّنْفُكُ وُنَ ۚ إِلَّا مِسُلْطِنِ هُ مَياَيِّ الْآغِ سَ يِتِكُمَّا تُكِيرٌ بْنِ ٥ يُوْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُمِنْ نَادٍ وَكُمَا سُّ فَكِ الْسَنْفِكُ الْمَنْ فَكُو كواكنز لناها له االعَمُ ان عَلى جَهَلٍ لَرَأَيْتَ هُ خَاشِعًا الْمُتَصَدِّدٌ عَامِّ لَوَالْ الْمُعَالِمُ الْم اللهُ وَيَلُكَ الْأَمْقَالُ نَضُوبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُربَّتَ فَكَّرُوْنَ ٥ هُوَاللَّهُ الَّذِيثُ لَّآوِلْمَ الرَّهُوَ ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالنَّهَا وَيَوْ ﴿ هُوَالرَّحْصُ الرِّحِيْمُ ۞ هُوَاللَّهُ الِّذِىٰ لَاَالْمَ إِلَّاهُوَ ٱلْمَلِكُ الْقُدُّ وُسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْهُكَيُنُ الْعَرِيْرُ الْكِتَامُ الْمُتُكَيِّرُ مُ سَبْعَانَ اللهِ عَمَّا لِيُشْرِكُونَ ٥ هُوَاللهُ الْخَالِقُ الْبَادِئُ المنصوركة الأمسكاء المسنى كتبغ كذماني التكلوب والازخ وكالغزير كحركا كالموات

आमाले करआनी كُلْ أَوْجِيَ إِنَّىٰ آنَتُهُ الْسُتَمَعَ نَفَرُهُمْنَ الْحِينَ فَقَا لُوْلَانَا سَيمَعَنَا فُوْانًا عَجَ تَهْدِينَ إِلَى الرُّيْسُهِ فَأَمَنَا بِهِ وَكَنْ شَتْيُرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًّا ٥ُ وَأَنَّهُ نَعَالَ جَدُّ رَتْنَا مَا أَخُذَ صَاحِبَةً وَ لا وَلَدُّاهُ وَانَتُهُ كَانَ يُقُولُ سَفِيْهُمَا عَلَى اللهِ شَطَطًاهُ رِبِّع ١١)

ٱوْكَيْكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْالصَّلَالَةَ بِالْهُلَاكَ تَعَارَجِكَ يَّاَرَ يَحَدُّ يِّعَارَكُهُمُ وَمَا كَانُوٰلِمُ هُنَادِيْنَ ٥ مَثَلُهُ مُ حَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَكَ نَارًا ۚ فَلَمَّا آصَاءً مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِي هِـ مُـ رَتَرَكَهُ مُرْ فِي ظُلُمُ بِي لاَ يُبْصِرُونَ فَ صُحُّ بُكُمُ عُمُنُ كَنِهُ مُرُلا يَرْجِعُونَ لَا أَوْكَصَيِّبِ مِنْ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمْتُ قَ رَعُهُ وَّ بُرُثُ يَجُعُهُ مِنَ اصَابِعَهُمُ فِيَّ اذَابِهِمْ مِثْنَ الصَّوَاعِينَ حَلَى َالْمَوْتِ وَاللهُ مِحْيُظُ إِلْ الْكَافِرِيْنَ ٥ يَكَادُ الْبَرُقُ يَخْطَفُ أَنْصَارَهُ مُرْحُكً لَّمَا أَضَاءَ لَهُمُ مُنَوْلُونِيهُ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُوا ط (باخ ارْكوع)

खासियत- जिस दूश्मन की शरीअ़त के एतबार से तक्लीफ पहुंचाना जायज़ हो, तो उसके बदन का एक कपड़ा लेकर उस पर उसकी मां का नाम सात बार लिखा जाए और उसके चारों तरफ एक दायरा खींच दिया जाए और उस पर ये आयतें तिख दी जाएं और उस पर एक दायरा खींच दिया जाए इस तरह तीन दायरे बनाएं जाएं, फिर उस कपड़े को लपेट कर मिड़ी के किसी कोरे बर्तन में रख कर हफ्ते के दिन उसके घर में ऐसी जगह दफ्न कर दिया जाए कि उस जगह किसी का पांव न आए।

8. आसेब व जिन्न भगाने के आमाल

1. पाक पानी पर फातिहा और आयतल कुर्सी और सूर: जिन्न के शुरू की पांच आयतें पढ़ कर आसेब के मारे हुए के चेहरे पर छिड़कें और जिस मकान में शुब्हा हो, उसमें छिड़क दें, इन्शाअल्लाहु तुआ़ला आसेब दूर हो। 2. पाक बर्तन पर फातिहा और आयत- وَ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ ا

सुम् मं अन्ज ल अलै कुम से ...मिन्हुम मिष्फ् रतंब्व अज्रन अज़ीमाः तक लिख कर रोगन कुन्जद! से धोकर आसेब के शिकार के बदन पर इस रोगन की मालिश की जाए। इन्शाअल्लाहु तआ़ला असर न हो।

3. इमाम ग जाली ने एक बुजुर्ग का किस्सा नकल किया है किसी बुजुर्ग की एक लौंडी रात को पेशाब करने बैठी और आसेब के असर से बेहोश हो गयी। उन बुजुर्ग ने उठकर ये कलिमात पढ़े, उसी वक्त अच्छी हो गई- بِسُمِاللَّهِ الرَّمُ الرَّحِيْرِ الرَّمَ طُلُهُ الْمُصَافِقِ الْمُعْمَى الرَّحِيْرِ الرَّمَ الْمُعْمَى الرَّحِيْرِ الرَّمَ الْمُعْمَى الرَّحِيْرِ الرَّمَ الْمُعْمَى الرَّحِيْرِ الرَّمَ الْمُعْمَى الرَّمِيْرِ الرَّمَ الْمُعْمَى الرَّمِيْرِ الرَّمَ المُعْمَى الرَّمِيْرِ الرَّمَ الْمُعْمَى الرَّمِيْرِ الرَّمَ المُعْمَى الرَّمِيْرِ الرَّمَ المُعْمَى الرَّمِيْرِ الرَّمَ المُعْمَى الرَّمِيْرِ الرَّمَ المُعْمَى الرَّمِيْرِ الْمِيْرِ الرَّمِيْرِ المَامِيْرِ الرَّمِيْرِ الْمِيْرِيْرِ الرَّمِيْرِ الْمِيْرِيْرِ الْمِيْرِيْرِ الْمِيْرِيْرِ الْمِيْرِيْرِ الْمِيْرِيْ

يُس وَالْقُرُانِ الْحُكِيمُ خُمَّ عَسَّقَ فَى ثَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ وَ الْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ و बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम。 अलिफ-लाम-मीम-स्वाद。 त्वा-हा。 त्वा-सीम-मीम。 काफ हा-या-ऐन-स्वाद。 या-सीन。 वल् कुरआनिल हकीमि。 हा-मीम॰ ऐनसीन॰-का़फ़॰ का़फ़॰ नून॰ वल क़ लिम व मा यस्तुह्नि॰

4. फ़कीह कबीर अहमद बिन मूसा बिन अबी उजैल आसेब के शिकार पर यह आयत पढ़ा करते थे-

مُعُلُ اللهُ أذِنَ لَكُمُ آمُ عَلَى اللهِ تَفْتُرُونَ ٥

कुल आल्लाहु अज़ि न लकुम अम अलल्लाहि तफ्तरून。

दीगर- कुछ बुजुर्गों से नकल है कि एक लड़की खेलते-खेलते गिर गयी। उन्होंने ख़्वाब में देखा कि एक फ़रिश्ता बहुत अच्छी सूरत में आया। उसके दस बाजू हैं और कहा कि अल्लाह की किताब में इसकी शिफा है। मैंने पूछा, क्या है, कहा कि ये आयतें उस पर पढ़ दो-

قُلُ آللهُ أَذِنَ لَكُمُ أَمْ عَلَى اللهِ تَفُكَّرُوُنَ ٥ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُ الشُّواظُ مِّنُ نَا مِر وَ فُكَا سُّ فَلَا تَنْتَصِرَان فَى يَامَعْشَرَ الْحِنِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْنَهُ أَنْ تَنْفُدُ وُامِنْ آفْطا رِاسَلُونِ وَالْأَرْضِ فَانْفُدُ وَلَاَ تَعْدُونَ إِلَّا بِسُلُطِنِ ٥ قَالَ احْسَتُمْ أَفِيهُا وَلَا تُكَلِّمُونِ ٥

कुल आल्लाहु अज़ि न लकुम अम अलल्लाहि तफ़्ताब्न युर्सलु अलैकुमा शुवाजुम मिन नारिव वनुहासु न फ़ला तन्तिसरान या मअशरल जिन्नि वल इन्सि इनिस्ततअ़तुम अन् तन्फ़ुज़ू मिन अक्ता-रिस्समावाति वल अर्ज़ि फ़न्फ़ुज़ू ला तनफ़ुज़ू न इल्ला बिसुल्तान कालब्स ऊ फी हा वला तुकल्लिमून

कहते हैं कि जाग कर मैंने यह अमल किया, बिल्कुल उसका असर न रहा।

5. जिन्न भगाने के लिए- इब्ने क़ुतैबा रिज़॰ से नकल किया गया है कि किसी शब्स ने उनसे बयान किया कि मैं बसरा ख़ुरमा की तिजारत करने गया। किराए पर कोई घर न मिला, सिर्फ़ एक घर मिला, जिस पर मकड़ी ने जाले लगा रखे थे। मैंने इसकी वजह पूछी। लोगों ने कहा कि इसमें जिन्न रहता है। मैंने मालिक से किराए पर मांगा। उसने कहा कि क्यों अपनी जान खोते हो, इसमें बड़ा भारी जिन्न है। जो शख़्स इसमें रहता है, उसको मार डालता है। मैंने कहा, मुझको किराए पर दे दो, अल्लाह तआ़ला मददगार है। उसने दे दिया। मैं उसमें ठहर गया। जब रात हुई। मेरी तरफ एक शख़्स काले रंग का आया, जिसकी आंखे अंगारों की तरह चमक रहीं थीं। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, वह भी बराबर पढ़ता रहा, जब मैं-

व ला यऊदुहू हिफ्जुहुमा व हुवल अ़िलिय्युल अ़ज़ीम॰ पर पहुंचा, वह न कह सका। मैंने उसी को कहना शुरू िकया, बस वह अंधेरा जाता रहा और रात भर आराम से रहा। जब सुबह हुई, उस जगह िनशान जलने का और कुछ राख देखी और एक कहने वाले की आवाज सुनी िक तूने बड़े भारी जिन्न को जलाया। मैंने पूछा, िकस चीज़ से जल गया, जवाब दिया कि इस किलमे से-

व ला यऊदुहूँ हिफ्जुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीमः

6. दीगर- इब्ने क़ुतैबा रज़ि॰ से नकल किया गया है कि एक मिस्री ने मुझ से बयान किया कि मैं किसी अरब के पास उतरा। उसने मेरी ख़ातिर की। जब वह बिस्तर पर लेटा, यकायकी चीख़ कर खड़ा हो गया और बेहोश होकर गिर गया। मालूम हुआ कि जब सोने को पड़ता है, यही हाल होता है। मैंने ये आयतें पढ़ीं-

ٳڽۘٞۯ؆ڪؙڲؙٳڶڵڎؙٵڵٙۮؚؽڂؘڷؘٵۘڵٮۛٙڬۯٵڝٛٚۊڐۘٵڵ؆ؖػٚڞؙٙڶڣ ٵڽۜٵڡۭٮؿؘڐٳۺٮۘۊؽ۬ۼڶٲڡؙٷۺؙؖڮۼۺؠٵڵؽڶٵڶؽۜۿٵ؆ؽڟڵڋػػڿؽۺۜٵۊٙالت۠ػٛۺ आमाले क्रआनी وَالْقَبْرُوالنَّجُوْمُ مُسَخَّرُ اتٍ إِلَّهُ مِن ما كَالَهُ الْخَلَقُ وَالْأَمْرُ الْمَارَكَ اللَّهُ رَثُ الْعُلَمِينَ ٥

इन्नरब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़ ल कस्समावाति वल् अर्ज़ फ़ी सि त्ति अया मिन सुम्मस्तवा अल ल् अर्शि युग्शिल्लैलन्नहार यत्लुबुहू हसीसंव्वश्शम्स वल् क म र व न्नुजू म मुसख़्बरातिम बिअ मिही अ ला लहुल ख़ल्क़ वल अम्र त बा र कल्लाहु रब्बुल आल मीन॰

फिर कभी उस पर असर न हुआ।

7. घर से जिन्न भगाने के लिए-اللهم يَكِينُدُنَ كَيْدًا وَآكِنُدُ كَيْدًا ٥ نَبِهِّلِ الْكَانِيْنَ آمَهِ لَهُمُ مُ وَيُدًا ٥

इन्नहुम यकीदू न कैदंव व अकीदु कैदा॰ फ मह्हिलिल् काफिरी न अम्हिल हम रुवैदा॰

चार लोहे की कीलें ले, हर कील पर पच्चीस-पच्चीस बार पढ़ कर उनको घर के चारों कोनों में दफ़्न कर दे।

8. इमाम औज़ाई से नकल किया गया है कि एक भूत मेरे सामने आ गया, मैं डरा और أعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشُّيُطْنِ الرَّجِيْدِهِ

अञ्जूजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिरंजीमः पढ़ा । वह बोला कि तूने बड़े की पनाह मांगी, यह कंह कर वह हट गया।

9. बुरी नज़र

مَنْ نَبَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُ و الكِرُ لِقُوْنَكَ بِالْبُصَارِهِ مُكَاسِّمُ وَاللَّكِمُنَ وَمَغُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ ٥ وَمَاهُو إِلَّا دِحْرٌ لِلْعَالِمَ بْنَ ٥

1. व इंप्य का दुल्लज़ी न क फ़रू ल युज़्लिकू न क बिअब्सारि-हिम लम्मा सिम्अुज़्ज़िक् र व यकूलून इन्नहू ल मज्नून व मा हु व इल्ला ज़ि क रुल लिल् आल मीन॰

-पारा 29, रुक्अ 4

तर्जुमा- और ये काफिर जब क़ुरआन सुनते हैं तो (अदावत की ज़्यादती से) ऐसे मालूम होते हैं गोया आपको अपनी निगाहों से फिसला कर गिरा देंगे (यह एक मुहावरा है) और (इसी अदावत से आपके बारे में) कहते हैं कि यह मजनूं है, हालांकि यह क़ुरआन (जिसके साथ तकल्लुम फरमाते हैं) तमाम दुनिया के वास्ते नसीइत है।

**ख़ासियत-** हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने फ़रमाया कि बुरी नज़र के लिए फ़ायदेमन्द है-

عُ يَابَئِنَ ادَمَ خُذُوا لِيُعَتَّكُو عِنْهَ كُلِّ سَغِيدٍ وَكُالْمَ فُوا وَاشْرَهُوا وَلَا سُرَهُوا وَكَالْمَ مُوا وَلَا اللهِ اللهَ اللهُ ال

2. या बनी आद म ख़ुज़ू ज़ी न त कुम से ......मा ला तअ़्ल मून॰ तक। (पारा ८, रुक्अ़ 11)

तर्जुमा- ऐ आदम की औलाद ! तुम मस्जिद की हाज़िरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और ख़ूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो, बेशक अल्लाह तआ़ला पसन्द नहीं करते हद से निकल जाने वालों को। आप फरमाइए कि अल्लाह तआ़ला के पैदा किए हुए कपड़ों को, जिनको उसने अपने बन्दों के वास्ते बनाया है और खाने-पीने की हलाल चीज़ों को किस शख़्स ने हराम किया है। आप यह कह दीजिए कि ये चीज़ें इस तौर पर कि कियामत के दिन भी खालिस रहें, दुनिया की ज़िंदगी में खास ईमान वालों ही के लिए हैं। हम इसी तरह तमाम आयतों को समझदारों के वास्ते साफ-साफ बयान किया करते हैं। आप फरमाइए की अलबत्ता मेरे रब ने हराम किया है तमाम फह्श बातों को, उनमें जो एलानिया हैं वे भी और उसमें जो छिपी हैं, वे भी और हर गुनाह की बात को और ना-हक किसी पर ज़ुल्म करने को और इस बात को कि तुम अल्लाह तआ़ला के साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक ठहराओ, जिस की अल्लाह ने कोई सनद नाज़िल नहीं फरमायी और इस बात को कि तुम लोग अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे ऐसी बात लगा दो, जिसकी तुम सनद न रखो।

ख़ासियत- यह आयत ज़हर व बुरी नज़र व जादू के दूर करने के लिए फ़ायदेमंद है, जो श़ख़्स इसको हरे अंगूर के अ़र्क और ज़ाफ़रान से लिख कर ओले के पानी से धोकर ग़ुस्ल करे, बुरी नज़र और जादू इससे दूर हो और जो खाने में मिला कर खाए तो ज़हर से अम्न में रहे और जादू और बुरी नज़र से भी।

3. सूर: हु म ज़: (पारा 30)

खासियत- जिसको बुरी नज़र लग गयी हो, उस पर दम किया जाए। इन्शाअल्लाह आराम होगा।

## 10. अम्न व अमान के लिए

1. अबू जाफर नुह्हास ने हदीस नकल की है कि आयतल कुर्सी और सूर: आराफ की तीन आयतें-

إِنَّا دَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْكَرْضَ فِي سِنَّةِ اللَّهِ مِنْ السَّمُوتِ وَالْكَرْضَ فِي سِنَّةِ اللَّهِ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْ

وَالْكُوكُومُ مُسَخَّراتِهُ إِلَّهُ الْمُ لَكُ الْمُنْكُونَ وَالْكُوكُونَ اللَّهُ مَكُ الْعَلَيْنَ و الْعُورُ مُرَمَّ خُرُا الْمُعْلِمُ الْمُعَلَّمُ وَاللَّهُ الْمُنْكِدُ اللَّهُ مُكَ الْمُلْكِفُونِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مُنَ الْمُحْسِنِينَ وَمُلَاحِهَا وَالْمُؤْمِنَ اللَّهِ وَرَيْبُ فِنَ الْمُحْسِنِينَ وَمُكَامِنَ وَمُعَمَّ اللّهِ وَرَيْبُ فِنَ الْمُحْسِنِينَ وَمُكَامِن وَمُعَمِّ اللّهِ وَرَيْبُ فِنَ الْمُحْسِنِينَ وَمُعَمِّ اللّهِ وَرَيْبُ فِنَ اللّهُ وَرَيْبُ فِنَ الْمُحْسِنِينَ وَمُعَمِّ اللّهِ وَرَيْبُ فِنَ اللّهُ وَمِن اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَالْعُونُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا مِن اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

(पारा ८, रक्स 14) وَالصَّفْتِ صَلَّاكُ فَالزَّاجِرَاتِ نَجُرُّ أَفَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا قُالثَلِيْتِ وَكُرَّاقًا لِلْهَاكُمُ और

والصِّفَّتِ صَلَّاكُ فَالزَّاجِرَاتِ مَجُرَّافَالتَّلِبَتِ ذِكَرَاهَ اِنَّالِهَا لَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُعُلِمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُواللَّةُ الللْمُواللَّةُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ الللللْمُ الللللْمُواللَّذِي اللللْمُولِلْمُولِمُ ا

वस्साफ्फ़ाति सफ्फ़न से ......शिहाबुन सांकिबं तक।

(पारा 23, रुक्अ 5)

और सूर: रहमान की आयतें-

سَنَفُوعُ لَكُمْ التَّعَالَثَقَالِ أَفَياكِ اللَّعَالِيَّةِ اللَّهِ

رَبِّكُمُا تُكَدِّبِنِ يَمَعُثَمَ الْحِنِّ وَالْالْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُواَنُ تَنْفُكُ وَالْمِنَ الْعَلَى وَبَكُمَا تُكَلِّمُ اللَّهِ مِنْفُكُ وَالْمَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلَّمُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْكَلِّمُ الْكَلِّمُ الْكَلِّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

स नफ़्रुगु लकुम से......फ़ला तन्तिसरान॰ तक

(पारा 27, रुक्अ 12)

ख़वास्स- ये सब आयतें अगर कोई शख़्स दिन में पढ़े तो तमाम दिन और अगर रात को पढ़े तो तमाम रात सरकश शैतान और नुक्सान पहुंचाने वाले जादूगर और जालिम हाकिम और तमाम चोरों और दिरंदों से महफ़ूज़ रहेगा।

### 2. सूर: तबारक (पारा 29)

**ख़वास्स-** अगर चांद देखने के वक्त पढ़ ले तो तमाम महीना ख़ैरियत से गुज़रे और मुसीबतों से बचा रहे।

# 11. दुश्मनों से बचाव और उनकी तबाही وَ وَالْبَغُضَاءَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

 व अल्कैना बै नहुमुल् अदाव त वल् बग्जा अ इला यौ मिल कियामिति。 (पारा 6, रुक्अ 13)

तर्जुमा- और हमने उनमें आपस में क्यामत तक अदावत और दुष्मनी डाल दी। खासियत- अगर दो आदिमयों में फ़र्क़ व अदावत डालना चाहे तो इस आयत को भोज-पत्र पर लिख कर उसके नीचे यह नक्षा लिखे-

और इस नक्श के नीचे यह लिखे कि दर्मियान फ्लां-फ्लां के फ़र्क़ हो जाए। फ्लां-फ्लां की जगह दोनों का नाम लिखे और तावीज़ बना कर पुरानी कब्रों के दर्मियान दफ्न कर दे, मगर ना-हक के लिए न करे, वरना गुनाहगार होगा।

# 12. ख़ौफ़ व डर दूर करने के लिए الله خَيْرُ عَانِظًا كُهُوَ الرَّحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ٥ عَنْ الرَّاحِمِيْنَ ٥

फल्लाहु खैरन हाफिज़व्वहु व अर्हमुरीहिमीन。

(पारा 13, रुक्अ 2)

तर्जुमा- अल्लाह (के सुपुर्द, वही) सबसे बढ़ कर निगहबान है और

वह सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है।

ख़ासियत- जिसको किसी दुश्मन का ख़ौफ़ हो या और किसी तरह की बला व मुसीबत का डर हो, वह ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ा करे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला मुश्किल दूर हो जाएगी।

## 13. बहस में गालिब आना

الَّ آيَاتُهَا النَّاسُ قَدْجَاءَ كُرُبُرْهَانَ مِنْ مَرْبِكُمْ وَانْزَلْنَا الْمُكْمُرُ نُوْمَ الْمُمِيْنَا ٥ فَاقَا الَّذِينَ الْمَنُوْ الِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُلُخِلُهُ مُنْفَا لِمُعْمَد عِنْهُ وَفَضُلُ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَيْهِ مِرَاطًا مُسْتَقِقِيًّا هُ

1. या अय्युहन्नासु कद जा अ कुम बुर्हानुम मिरिब्बिकुमें व अन्ज़ल्ना इलैकुम नूरम मुबीना॰ फ अम्मल्लज़ी न आ म नू बिल्लाहि वञ्जत स मू बिही फ स युदिखलुहुम फ़ी रह्मितिम मिन्हु व फ़िल्लंव व यह्दीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा॰ (पारा 6, रुक्ञ 4)

तर्जुमा- ऐ (तमाम) लोगो ! यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे परवरिवगर की तरफ से एक (काफ़ी) दलील आ चुकी है और हमने तुम्हारे पास एक साफ़ नूर भेजा है, सो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह (के दीन) को मज़बूत पकड़ा, सो ऐसों को अल्लाह तआ़ला अपनी रहमत में (यानी जन्नत में) दाख़िल करेंगे और अपने फज़्ल में और अपने तक (पहुंचने का) उन को सीधा रास्ता बतलाएंगे।

ख़ासियत- दुश्मन पर बहस में ग़ालिब आने के लिए इतवार के दिन रोज़ा रखे और एक चमड़े के टुकड़े पर लिख कर बांघ ले।

# आमाले कुरआनी 14. जान की हिफाज़त إِنَّا غَنُ مُنَالِّذُ الرِّرِ خُرَ وَإِثَّالَهُ لَحَا فِظُوْنَ ٥

इन्ना नह्नु नज़्ज़ल्नज़्ज़िक्र व इन्ना लहू ल हाफिज़ून॰(पारा 14, रुक्सु 1)

तर्जुमा- हमने क़ुरआन को नाज़िल किया है और हम उस की हिफ़ाज़त करने वाले और निगहबान हैं।

ख़ासियत- चांदी के मुलम्मा के पत्तर पर इसको लिख कर जुमा की रात को यह आयत चालीस बार उस पर पढ़े, फिर उसको अंगूठी के नग के नीचे रख कर वह अंगूठी पहन ले, उसका माल व जान और सब हालात हिफ़ाज़त से रहें।

## 15. दुश्मन से मुक़ाबला

1. आयाते हिर्ज़े चहल काफ़-

ٱلفُرَتَدُ إِلَى الْمَلَادِ مِنْ اَسِنَ آَ الْمُتَارِيْنَ الْمَلَادِ مِنْ اَسِنَ آَ الْمُوَاثِيْلُ مِنْ بَعْدِ مُوْسِىٰ اُوْدَقَالُوْلِيَّةِ اللَّهُ مُوالِعَتْ لَنَا مَلِكَا الْقَاتِ لَى سَبِيْلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْمُ اِنْ كُتِبِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا \*قَالُوا وَمَا لَنَا الْأَلَا نَقَاتِلَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَقَدُ الْخُرِجْنَا مِنْ دِيَامِ الْوَالْكِنَا وَ فَكَتَاكُتِ مَنْ مَنْ اللَّالِمِينَ وَالْمُعَلَّاكُتِكَ عَلَيْهُ مُواللَّهِ اللَّالِمِينَ وَالْمُعَلِّمُ الْعُلَامِينَ وَ (اللَّهُ عَلَيْهُ مُواللَّهُ عَلِيْهُ الظّلِمِينَ و (اللَّهُ 10) عَلَيْهُ مُولِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامِينَ و (اللَّهُ 10)

अलम् त र से ......अलीमुम बिज्जालिमानः तक (पारा 2, रुक्रूज़ 16)

مَاقَالُ أَوْتَنَاهُ مُواْلِكُنِيكَ وَبِعَيْرَ وَبِعَلِيَّ وَتَعُولُ ذُوثُواْ عَذَابُ الْحَرِيْنَ وَ (بِكَ عَ ١٠) लक्द सिमअल्लाहु से.....अज़ाबल हरीक तक (पारा 4, रुक्अ 10)

अलम् त र से......तुज्लमून फतीला॰ तक

(पारा 5, रुकूअ 8)

وَاتُلُ عَلَيْهُ وَنَبَا الْبَنَى ادَمَ بِالْحَتِّ أَوْ فَرَبَا ثُرْبَا ثَانَتُهُ مِنَ الْمَاكِنِهِ الْمَاكِنَ وَلَوْ يُنَعَبَّلُ مِنَ الْأُخَرِ مِنَا لَاكْتُلْكَ وَلَا أَنْكَ كَالَ إِنَا يَكَالُمُنَا اللهُ مِنَالُمُتَقِينَ वत्लु अलैहिम से... मिनल् मुत्तकीनः तक (पाण 6, हर्क् अ 9)

खासियत - इनकी खासियत रुत्बा, दर्जा और गुल्बा, दुश्मनों के मुकाबले में है। अगर परचम पर लिख लिया जाए, तो मुकाबले में कभी हार न हो और दुश्मनों पर जीत व कामियाबी हो और कागज़ में लिख कर, सर में रख कर सरदारों और हाकिमों के पास जाए तो उसकी इज्ज़त उसकी आंखों में पैदा हो जाए।

مَّ لَنُ يَعَمُّوُ كُمُ إِلَّا اَذَّ مِ وَإِنْ يُقَا سِلُوْكُمْ يُوَكُوْكُواْلُا وَثَبَامَّ اَثُمَّ لَا يَهُ صُوكُونَ ه ضُوبَتَ عَلِيهُمُ الذَّلَةُ اَيْنَ مَا تَقِعَهُ اللَّهِ حَبْرِيِّنَ اللهِ وَحَبْلِيِّنَ السَّاسِ وَبَاءُ وُ يِغْضَبِ قِنَ اللهِ وَصُرِبَتُ عَلَيْمُ الْمَسْكَنَةُ وَلِكَ مِأْلَمُ كَالُوْلُ يَكُونُ وَنَ مِا يُاحِ اللهِ وَيَقَتْلُونَ الْاَئْمِيَّ الْمَالِكَ فَيْمِ وَقِي مُولِكَ مِنْ اللهِ مِمَاعَصَوُا وَكَالُواْ مَعْتَ مُونَ مِنْ وَالْكَ مِمَاعَصَوُا وَكَالُواْ مَعْتَ مُونَ مِنْ وَالْكَ مِمَاعَصَوُا وَكَالُواْ

2. लंग्याजुर्ब्लुम से ...... नानू यअतदून तक (पारा 4, रुक्युं 3) तर्जुमा – वे तुमको हरिगज़ कोई नुक्सान न पहुंचा सकेंगे, मगर ज़रा थोड़ी सी तक्लीफ और अगर वे तुम से लड़ें, तो तुमको पीठ दिखा कर भाग जाएंगे, फिर किसी की तरफ से उनकी हिमायत भी न की जाएगी। जमा दी गयी है उन पर बे-कद्री, जहां कहीं भी पाये जाएगें, मगर हां, एक तो ऐसे ज़रिए की वजह से, जो अल्लाह की तरफ से है और एक ऐसे ज़रिए से जो आदिमयों की तरफ से है और मुस्तहिक हो गये (ये लोग) अल्लाह के गज़ब के और जमा दी गयी उन पर पस्ती। यह (ज़िल्लत व गज़ब) इस वजह से हुआ कि वे लोग इंकारी हो जाते थे अल्लाह के हुक्मों के और

आमाले कुरआनी

क्रल कर दिया करते थे पैग़म्बरों को ना-हक और यह इस वजह से हुआ कि इन लोगों ने इताअ़त न कि और (इताअ़त) के दायरे से निकल जाते थे।

खासियत- ये आयतें दुश्मन पर जीत हासिल करने के लिए हैं, किसी हथियार पर इतवार के दिन छठी साअ़त में इसको खोदे और खोदने वाला रोज़े से हो, वह हथियार लेकर जो शख़्स दुश्मन के मुक़ाबले में जाए, जीते।

عَلَّ الْهُ هَمَّتْ قَالَا يَغْلَى مِلْكُوْرَانَ تَغْشَكُ و وَاللَّهُ وَلِيهُمَا و عَلَى اللهِ نَلْبَتَكُولَ المُمُؤْمِثُونَ ٥ وَلَقَلُ اللهُ عِبَلَهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالِ

तर्जुमा- जब तुम में से दो जमाअतों (बनी सलमा व बनी हारिसा) ने दिल में ख़्याल किया कि हिम्मत हार दें और अल्लाह तआ़ला इन दोनों जमाअतों का मददगार था और पस मुसलमानों को तो अल्लाह तआ़ला पर एतिमाद करना चाहिए और यह बात यकीनी है कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारी (बद्र की लड़ाई में) मदद फरमायी, हालांकि तुम बे सर व सामान थे, सो अल्लाह तआ़ला से डरते रहा करो ताकि तुम शुक्र गुज़ार हो। (यह मदद) इस वक्त हुई जब कि आप मुसलमानों से यों फरमा रहे थे कि क्या तुमको

यह बात काफ़ी न होगी कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे, तीन हज़ार फ़रिश्तों के साथ, (जो आसमान से) उतारे जाएंगे। हां, क्यों नहीं (काफ़ी होगा।) अगर मुस्तिकल रहोगे और मुत्तिकी रहोगे और (अगर) वे तुम पर एकदम से भी आएंगे तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद फ़रमाएगा पांच हज़ार फ़रिश्तों से जो कि एक खास ढंग बनाये होंगे और अल्लाह तआ़ला ने यह मदद सिर्फ़ इस लिए की कि तुम्हारे लिए (ग़लबे की) ख़ुशख़बरी है और तािक तुम्हारे दिलों को (बचैनी से) चैन हो जाए और मदद सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ़ से है जो कि ज़बरदस्त हैं, हकीम भी हैं।

खासियत- ये आयतें ज़ालिम बादशाह व दुश्मन और रात के वक्त जिन्न या इंसान के डर के लिए हैं, इसको जुमा की रात में, आधी रात के वक्त वुज़ू करके लिखे, फिर लिखने वाला सुबह की नमाज पढ़ कर सूरज निकलने तक तस्बीह व ज़िक्र में लगा बैठा रहे। जब सूरज ऊपर चढ़ जाए, तो दो रक्अ़त पढ़े, पहली में सूर: फ़ातिहा और आयतल कुर्सी और दूसरी में फ़ातिहा और 'आ म नर्र सूलु' से आख़िर सूर: तक पढ़े, फिर सात बार इस्तिग्फार पढ़े और सात बार-

حَنْبِيَ اللهُ لِآلِالَةَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ إِنَّو كُنَّ لَتُ وَهُو مَنْ الْعَرْيِسُ الْعَظِيمِ

हिस्बियल्लाहु ला इला ह इल्ला हु व अ़लैहि तवक्कल्तु व हु व रब्बुल अ़र्शिल अ़ज़ीम॰

पढ़े, फिर ताज़ा वुजू करके ये आयतें लिख कर अपने पास रख ले, इन्शाअल्लाहु तआ़ला मुराद हासिल हो।

عَ الَّذِيْنَ يَنُفِقُونَ فِي السَّرَّاءَ وَالضَّرَّاءَ وَالْحَانِظِيدِيْنَ الْفَيْنَ وَالْحَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينُ نَهُ وَالَّذِيْنَ اذَا فَسَكُوْ ا كَاحِشَةً ا وَظُلَمَّوْاَ الْفُهُمُ ذَكْرُهُ اللّهُ فَاسْنَغْفَرُ وَالِهُ نُوْمِهِمُ سَوْمَنَ ثَابَعُفِرُ الذَّوْثِ إِلَّا اللهُ مَسْوَلَهُ وَعَل आमाले कुरआनी

ٵۛڹۼۘڷٷڰۿۦ۫ڔؽۼڮٷڹ٥ٲۘۯڰڟۣڮڿڒٛٳٛٷۿٷڴڣ۫ؽڒ؋ٞؿڹٛ؆ۑۜۿؚڡؚۘۮڗۘۼۘڵ۠ڰٛٛڲٚڔٝؽ ڡؚڹٛؾڿؿۿٵڶڒڹٛۿۯڂڸڔؿؽڣۿٵ۫ٷؽۼۿڔؙۻۯٲۻۯڶڡٵڡؚڸڹڹۜ۞

4. अल्लज़ी न युन्फिक़ू न से ....व निज़् म अज्रुल आमिलीन॰ तक (पारा 4, रुक्ज़ 5)

तर्जुमा- जो लोग कि खर्च करते हैं फराख़ी में और तंगी में (भी) और गुस्से के ज़ब्त करने वाले और लोगों (की ख़ताओं) से दर गुज़र करने वाले और अल्लाह तआ़ला ऐसे नेक लोगों को महबूब रखता है और (कुछ) ऐसे लोग कि जब कोई ऐसा काम कर गुज़रते हैं, जिसमें ज़्यादती हो या अपनी जात पर नुक्सान उठाते हैं तो (तुरन्त) अल्लाह तआ़ला को याद कर लेते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने लगते हैं और अल्लाह तआ़ला के सिवा और है कौन जो गुनाहों को बख़्याता हो और वे लोग अपने काम (बूरे) पर इस्रार और (हठ) नहीं करते और वे जानते हैं उन लोगों का बदला बख़्शिश है उनके रब की तरफ़ से और (बहिश्त के) ऐसे बाग हैं कि उनके नीचे नहरें चलती होंगी। ये हमेशा (हमेशा) इन ही में रहेंगे और यह अच्छा हक्कुल ख़िदमत (सेवा करने का बदला) है इन काम करने वालों का।

खासियत- ये आयतें सुकून, नफ्स व ग़ज़ब की तेज़ी और जाबिर सुल्तान व जाहिल दुश्मन के लिए हैं। जुमा की रात में इशा की नमाज़ के बाद काग़ज़ पर लिख कर बांध ले और सुबह को उन लोगों के पास जाए। इन्शाअल्लाहु तआ़ला उनकी बुराई से बचा रहेगा।

## 5. सूर: हूद (पारा 11, रुक्रूअ़ 17)

ख़ासियत- हिरन की झिल्ली पर लिख कर जो आदमी अपने पास रखे, उसको ताकृत व मदद मिले। अगर सौ आदिमयों से भी मुका़बला हो, सब पर हैबत ग़ालिब हो जाए और उसके ख़िलाफ़ कोई बात उससे न कर सकें और अगर उसको ज़ाफ़रान से लिख कर तीन दिन सुबह व शाम पी ते, दिल मज़बूत हो जाए और किसी के मुक़ाबले से उसको डर न हो।

﴿ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

6. इन्ना जअ़ल्ना फ़ी अअ़्नािक्हिम अंग्लालन् फ़िह य इलल् अंज़्क़ािन फहूम् मुक्महूने व जअ़ल्ना मिम् बैनि ऐदीहिम सद्दंव् व मिन् ख़िल्फ़िहिम् सद्दन फ अंग्शैनाहुम् फ़ हुम् ला युब्सिक्नि

(पारा 22, रुक्अ 18)

तर्जुमा- हमने उनकी गरदनों में तौक डाल दिए, फिर वे ठोढ़ियों तक (अड़ गये) हैं, जिससे उनके सर ऊपर उलल् गये और हमने एक आड़ उनके सामने कर दी और एक आड़ उनके पीछे कर दी, जिससे हमने (हर तरफ से) उनको परदों से घेर दिया, सो वे नहीं देख सकते।

**ख़ासियत-** अगर ढाल पर लिख कर दीन के दुश्मनों का मुक़ाबला करे तो ग़ालिब आए।

7. सूर: नाज़िआ़त (पारा 30)

**खासियत** - दुश्मन के मुकाबले के वक्त पढ़ने से उसके नुक्सान से बचा रहे।

सूर: फील (पारा 30)

खासियत- दुश्मन से मुकाबला करते वक्त उसको पढ़ा जाए, इन्शाअल्लाहू तआ़ला ग़ल्बा हासिल हो।

9. आयतल कुर्सी (पारा 3, रुकूअ़ 2)

ख़ासियत- अगर दुश्मन के मुकाबले के वक्त 313 बार पढ़े तो ग़ल्बा हासिल हो।

10. सूर: त्वाहा

खासियत- अगर सुबह के वक्त पढ़े, तो लोगों के दिल काबू में आएं और दुश्मनों पर ग़ल्बा हासिल हो।

# سَيُهُزَمُ الْجُمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُونَ

स युह्जमुल जम्अ व युवल्लूनद्दुबुर。

खासियत- मिट्टी पर पढ़ कर दुश्मन की तरफ फेंकने से उसे हार हो

12. सूर: इन्ना अअ़्तै नाकल कौसर ०

खासियत- तंहाई में तीन सौ बार पढ़ने से दुश्मनों पर गृल्बा हासिल हो।

### 13. इज़ा ज़ुल्ज़िलत

आ़लिमों में से एक बुजुर्ग फ़रमाते हैं कि एक जगह लड़ाई हो रही थी, मैंने सूर: 'इजा ज़ुल्ज़िलत' पढ़ कर, ज़मीन पर हाथ मार कर उस तरफ़ को मिट्टी फ़ेंक दी, फिर सर पर हाथ रख कर ये आयतें पढ़ीं-

كَا صَرِبُ لَهُ مُرْكِرِيُمَّا فِي الْبَحْرِيبُسُّا لَأَنْهَا تُدَّمَ كِا وَّ لَا تَخْسُمُ وَجَعَلْنَا مِنَ ابَيْ اَيْدِيمُهِ مُرسَكَّلًا وَمِنْ خَلِيهِمْ سَكَّمًا فَأَغْسَنَيْنَا لَهُ مُونَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ٥

फ़िरब लहुम तरी कन फिल बहिर य ब सल्ला तख़ाफ़ु द र कंव्व ला तख़ाा, न जज़ल्ना मिम् बैनि ऐदीहिम सद्दंव मिन् ख़िल्फ़िहम सद्दन फ़ अग्शैनाहुम् फ़हुम् ला युब्सिस्कन。

क्सम खाकर कहते हैं कि यह अमल करके एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, मुख़ालिफ़ लोग वहां पहुंच कर कहने लगे कि अभी तो वह शख़्स यहां था, कहां गया और उनको नज़र न आए।

## 14. काफिरों को हराने का अमल

इब्नुल कलबी से नकल किया गया है कि मुझसे एक मोतबर शख़्स ने बयान किया कि काफिरों के बादशाहों में से किसी एक ने इस्लाम वालों के शहर को घेर लिया। इन लोगों में कोई नेक आदमी था। उसने एक मुड़ी मिड़ी लेकर उस पर-

ومارميت ادم ميت ولين الله مرى وليب الله مرى الميني المكونية والمرابك المركز ال

व मा रमै त इज़ रमै त व ला किन्नल्लाह रमा व लि युर्ब्लि यल मुअ्मिनी न मिन्हु बलाअन ह स ना इन्नल्ला ह समीअुन अलीम॰ इज़ा ज़ुल्ज़ि त तिल अर्जु ज़िल्ज़ा ल हा॰ व अखरजतिल अर्जु अस्कालहा॰ व कालल् इन्सानु मालहा॰ यौमइज़िन तुहिद्देसु अख्वा र हा॰ बि अन्न रब्ब क औहा लहा॰ यौ मइज़िंय् यस्दुरुन्नासु अञ्चताता॰

लिख कर उन काफिरों के पड़ावों में डलवा दी। वे आपस में लड़ कर भाग गये।

15. अल-कादिर (तवाना सब पर)

ख़ासियत- दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ कर उसको सौ बार पढ़े तो ताक़त हासिल हो और अगर वुज़ू करते हुए उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े तो दुश्मनों पर ग़ालिब हो।

16. अल-मुक्द्दिमु (आगे करने वाले)

खासियत- लड़ाई में जाकर पढ़े तो ताकत और निजात हो।

17. अत्तव्वाबुं (तौबा क़ुबूल करने वाले)
खासियत- चाश्त की नमाज़ के बाद तीन सौ साठ बार पढ़े तो तौबा की

तौफ़ीक़ हासिल होगी, अगर ज़ालिम पर दस बार पढ़े तो उससे ख़लासी हो।

18. अल-मुन्तिकमु (बदला लेने वाले)

ख़ासियत- जो शब्स् अपूने जालिम दुश्मन से बदला न ले सकता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ने ज़ेंदि अल्लाह तआ़ला उससे बदला ले लें।

### सफ़र

### 1. सवार होते वक्त

الله سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَاهَ ذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُعْمِرِيْنَ٥

सुब्हानल्लजी सख्ख र लना हाजा व मा कुन्ना लहू मुकिरनीन。
 (पारा 25, रुक्यु 7)

तर्जुमा- उसी की जात पाक है जिसने इन चीज़ों को हमारे बस में कर दिया और हम तो ऐसे न थे जो उनको काबू में कर लेते।

ख़ासियत- घोड़े या दूसरी सवारी पर सवार होने के वक्त इस आयत को पढ़ लिया करे, इन्झाअल्लाहु तआ़ला आफ़तों से बचा रहेगा। علا انعَيْدُ دِيْنِ اللهِ يَبْعُونُ وَلَا ٱسْكُورَ مَنْ فِي التَمْوْتِ وَالْأَكُمْضِ

طُوْعًا وَ كُرُهًا وَ الْكِهِ بِكُرْجَعُونَ ٥ 2. अ फ़ गै र दीनिल्ला हि यब्गू न व लहू अस्ल म मन फिस्समावाति वल अर्ज़ि तौ अंव् व कर्हव् व डलै हि युर्ज अून०

(पारा 3, रुक्अ 17)

तर्जुमा- क्या फिर उस ख़ुदा के दीन के सिवा और किसी तरीके को चाहते हैं, हालांकि हक तआ़ला के सामने सब सर झुकाते हैं जितने आसमानों और ज़मीन में हैं, (कुछ) ख़ुशी और (कुछ) बे-इब्लियारी से और सब ख़ुदा ही की तरफ़ लौटाये जाएंगे।

ख़ासियत- अगर सवारी का कोई जानवर घोड़ा, ऊंट, सवारी के वक्त शोख़ी और शरारत करे और चढ़ने न दे तो इस आयत को तीन बार पढ़ कर उसके कान में फूंक दे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला बाज़ आ जाएगा।

# 2. किसी शहर में दाख़िल होना

الم وَتِ اَنْزِلْنِي مُنْزَلِّهُمُ اللَّهُ الْكَاوَانَتُ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ٥

1. रिष्टि अन्जिल्नी मुन्जलम् मुबारकंव् व अन् त खैरुल मुजिलीनः (पारा 18, रुक्अ 2)

तर्जुमा- ऐ मेरे रब ! मुझको ज़मीन पर बरकत का उतारना उतारियो और आप सब उतारने वालों से अच्छे हैं।

खासियत- जब किसी शहर में दाखिल हो तो इस आयत को पढ़े, इन्शाअल्लाहु तआ़ला वहां ब-खैर व ख़ूबी बसर होगी।

# 3. कश्ती व जहाज़ की हिफ़ाज़त

مل يستجراللهِ مَجْرِيهَا وَمُوسَهَا أِنَّ مَنِيْ لَغَفُورُ مَّ حِبْدُ ٥

1. बिस्मिल्लाहि मज्रेहा व मुर्साहा इन् न रब्बी ल गफ़्र्र्रिहीम॰ (पारा 12, रुक्ज़ 4)

तर्जुमा- फ़रमाया कि (आओ) उस कश्ती में सवार हो जाओ (और कुछ) अंदेशा मत करो, क्योंकि उसका चलना और उसका ठहरना अल्लाह ही के नाम से है, यकीनन् मेरा रब ग़फ़्रूर है रहीम है।

खासियत- जब कश्ती या दूसरी सवारी पर सवार होने लगे तो

इस आयत को पढ़ ले, इल्शाअल्लाहु तआ़ला राह की आफ़तों से बचा रहेगा और जिस शख़्स को सर्दी से बुख़ार आता हो तो बेरी की लकड़ी पर लिख कर उसके गले में डाल दें, इन्शाअल्लाहु तआ़ला ठीक हो जाएगा।

عُ فَالِنُّ الْإِصْبَاحِ ، وَجَعَلَّ الْمَيْلَ سَڪَّنَا أَوَالشَّمْسَ وَالْقَصَّرَحُسُبَاثُاءُ وَالْكَمُ الْمَعْدَدُ الْعَصَرَحُسُبَاثُاءُ وَاللّهَ تَعْدُولُ الْمَعْدُولُ اللّهَ عَلَى لَكُمُ النَّجُومُ لِثَمَّ تَدُولُ إِنَّهَ اللّهِ عَلَى لَكُمُ النَّحُومُ لِثَمَّ تَدُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

 फ़ालिकुल इस्बाहि से......लिकौिमंय्य अ ल मून॰ तक (पारा 7, रुक्अ 18)

तर्जुमा- वह (अल्लाह तआ़ला) सुब्ह का निकालने वाला है और उसने रात को राहत की चीज़ बनाया है और सूरज और चांद (की रफ़्तार) को हिसाब से रखा है। यह ठहराई हुई बात है ऐसी जात की जो कि कादिर है, बड़े इल्म वाला है और वह अल्लाह तआ़ला ऐसा है, जिसने तुम्हारे (फ़ायदे) के लिए सितारों को पैदा किया ताकि तुम उनके ज़रिए से अंधेरों में, ख़ुक्की में भी, और दिरया में भी रास्ता मालूम कर सको। बेशक हमने ये दलीलें खोल-खोल कर बयान कर दी हैं, उन लोगों के लिए, जो ख़बर रखते हैं।

ख़ासियत- इस आयत को जुमा के दिन वुजू करके साखू के तख़्ते पर या किसी लकड़ी पर लिख कर, ख़ुदवा करके कश्ती के आगे बांध देने से कश्ती तमाम आफतों से बची रहेगी।

3. अगर लाजवर्द के नग पर बुध के दिन खुदवा करके अंगूठी पहने, हर तरह की जरूरत पूरी हो और कुबूलियत और मुहब्बत व हैबत लोगों की नजर में पैदा हो।

ك دَقَالَ الرَّحَبُولِيْهَا بِسُواللهِ عَبْرِيهَا وَمُنْولِهَا وَمُنْ اللهَ عَنْوُلُ مَعْفُولُ دَعِيمٌ

4. व कालर्कबू फीहा बिस्मिल्लाहि मज्रेहा व मुर्साहा इन् न रब्बी लग्फूरुर्रहीमः (पारा 12, रुक्झ 4)

तर्जुमा- और (तूह अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया कि (आओ) इस क्विती में सवार हो जाओ और कुछ अंदेशा मत करो (क्योंकि) इसका चलना और ठहरना (सब) अल्लाह ही के नाम से है। यकीनन मेरा रब गृफ़ूर है, रहीम है।

ख़ासियत- साखू की तख़्ती पर इस आयत को ख़ुदवा कर कश्ती के अगले हिस्से में उसको जड़ दिया जाए, हर किस्म की आफ़त से कश्ती महफ़ूज़ रहे और इसको कश्ती में सवार होते वक़्त पढ़ना चाहिए।

وَمَاقَكُرُوا اللهُ حَقِّ قَدُرُهِ وَ وَالْأَرْضُ جَمِيْتُ وَ الْأَرْضُ جَمِيْتُ 5. इसी तरह आयत-قَبُضَتُهُ يَوْمُ الْقِيمَةِ وَالسَّلَوْتُ مَظُولِيْتُ لِبِيمِيْنِهِ هُ سُحُانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَ

व मा क द रुल्ला ह हक्क कद्रिही वल् अर्जु जमी अन कब्ज़्तुहू यौमल् कियामति वस्समावातु मत्विय्यातुम् बियमीनिही सुब्हान हू व तआ़ला अम्मा युश्रिकून॰ (पारा 24, रुक्स 4)

पढ़ना मुफ़ीद हैं।

तर्जुमा- और (अफ़सोस है कि) इन लोगों ने अल्लाह तआ़ला की खुछ अ़ज़्मत (बड़ाई) न की, जैसी अ़ज़्मत करनी चाहिए थी, हालांकि (इसकी वह शान है कि) सारी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी कियामत के दिन, और तमाम आसमान लिपटे होंगे उसके दाहिने हाथ में। ाह पाक व बरतर है उनके शिर्क से।

6. सूर: लुक्मान (पारा 21)खासियत- इसको लिख कर पीने से पेट की सब बीमारियां और

बुख़ार और तिजारी और चौथिया जाता रहता है और इसको पढ़ने से डूबने से बचा रहे।

اَلَهُ تَدَرَانَ الْعَلَكَ تَجُرِئ فِي الْبَحُرِبِ نِعُمَتِ اللهِ لِيُرِيكُ وَمِنْ الْيَاتِيمُ اللهِ اللهُ اللهُ

7. अ लम् त र अन्नल् फ़ुल् क तजरी फिल्।बह्रि बिनिअ्मतिल्लाहि लि युरि य कुम मिन आयातिही इन् न फी ज़ालिक ल आयातिल्लि कुल्लि सब्बारिन शकूरु (पारा 21, रुकूअ 13)

तर्जुमा- ऐ मुख़ातब ! क्या तुमको यह (तौहीद की दलील) मालूम नहीं कि अल्लाह ही के फ़ज़्ल से कश्ती दिरया में चलती हैं, ताकि तुमको अपनी निशानियां दिखलाए, इसमें निशानियां हैं हर एक ऐसे शख़्स के लिए जो सब व शुक्र करता हो।

खासियत- दरिया के तुफान के वास्ते सात परचों पर लिख कर दरिया में पूरब की तरफ एक-एक करके डाल दिया जाए।

مَلُ مَنْ يَجْعَيْنُ كُدُونْ كُللُسْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْوِنَ لَدُعُونَهُ تَضَوَّعُا وَّحُفَيَةٌ أَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الل

 कुल मंय्युनज्जीकुम मिन जुलुमातिल बर्रि वल बहरि तद् अून हू तज़र्रुअंव व ख़ुफ़्यतन ल इन अन्जाना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश्शािकरीनः कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा व मिन कुल्लि करिबन सुम्म अन्तुम तुश्रिरकूनः (पारा 7, रुकूअ 14)

तर्जुमा- आप कहिए कि वह कौन है जो तुम को ख़ुश्की और दिरया की अंधेरियों से इस हालत में निजान देता है कि तुम उसको पुकारते हो तज़ल्लुल (विनम्रता) ज़ाहिर करके और (कभी) चुपके-चुपके। अगर आप हमको उनसे निजात दे दें तो हम ज़रूर हक शनासी (पर कायम रहने) वालों से हो जाएं। आप (ही) कह दीजिए कि अल्लाह ही तुमको इन से निजात देता है और हर गम से, तुम फिर भी शिर्क करने लगते हो।

ख़ासियत- अगर दिरया में जोश व बाढ़ हो, ये आयतें लिख कर दिरया में डालने से तूफान को सुकून हो जाता है।

सूरः फ़त्ह (पारा 26)

ख़ासियत- रमज़ान शरीफ़ के चांद के देखने के वक्त तीन बार पढ़ने से तमाम साल रोज़ी ज़्यादा रहे। लिख कर लड़ाई-झगड़े के वक्त पास रखने से अम्न में रहे और फ़ल्ह मिले। कश्ती में सवार होकर पढ़ने से डूबने से बचा रहे।

ط رَبِّادُخِلُنْ مُدُخَلَ صِدُ نِ وَآخُدِجِنِی مُحُزَجَ صِدُقِ وَآجُعَلَ لِیُ مِنْ لَّدُنُكَ سُلُطَانًا نَصِيرًا ٥

10. रब्बि अद्खिल्नी मुद् ख ल सिद् किंव् व अख्रिज्नी मुख्र ज सिद्किंव् व ज् अल्ली मिल्ल दुन् क सुल्तानन नसीरा。

(पारा 15, रुक्अ 9)

तर्जुमा- ऐ रब ! मुझको ख़ूबी के साथ पहुंचाइयो और मुझको ख़ूबी के साथ ले जाइयो और मुझको अपने पास से ऐसा गल्बा दीजियो जिसके साथ मदद हो।

**खासियत** - सफ़र करने के वक्त या सफ़र से आने के वक्त इसको पढ़ ले, इन्शाअल्लाहु तआ़ला इज़्ज़त व क़द्र होगी।

.11. सूर: अ़ ब स (पारा 30)

खासियत- इसको लिख कर पास रखने से रास्ते के ख़तरों से बचा रहे।

12. सूर: अलक (पारा 30)

खासियत- सफर में साथ रखने से घर आने तक हर किस्म की आफत-समुन्दर की या ख़ुक्की की-से बचा रहे।

## 4. वापसी ख़ैरिय्यत के साथ

1. हुरुफे मुकत्तआ़त जो सूरतों के शुरू में होते हैं, वे यह हैं-

المدّ المنص الز التراكه يعض طله طس المسترّ المرات المراكة المر

अलिफ़-लाम-मीम, अलिफ़-लाम-मीम-स्वाद, अलिफ़-लाम-रा अलिफ़-लाम-मीम रा, काफ़-हा-या-ऐन-स्वाद, त्वा-हा, त्वा-सीन, त्वा-सीम-मिम, या-सीन, स्वाद, हा-मीम, ऐन-सीन-काफ़, काफ़, नून-और जिनमें ये हुरूफ़ आये हैं-

الَّفَ. حَا. صَاد. سَيَّن، كَافَ عَيْن طَا - قَافَ. رَا نَ. مَيْم لَ - يَاء अलिफ़-हा-स्वाद-सीन-काफ़-ऐन-त्वा-काफ़-रा-हा-नून-मीम-लाम-या इनका लक्ब इस्तिलाह में हुरूफ़े नूरानी है।

खासियत- एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से नकल किया गया है कि इन हुरूफ़े नूरानी को पास रखने से तमाम आफतों से हिफ़ाज़त रहती है और रोज़ी मिलती है और ज़रूरतें पूरी होती हैं दुश्मन और चोर और सांप और बिच्छू और दरिन्दे और कीड़े-मकोड़े से बचा रहता है और सफ़र में इनके पढ़ने से सही व सालिम घर वापस आता है।

2. अल अ़लिय्यु (बुलंद सबसे)

ख़ासियत- अगर लिख कर मुसाफिर अपने पास रखे तो जल्दी अपने रिश्तेदारों से आ मिले। अगर मुहताज हो, ग़नी हो जाए।

3. अल अव्वलु (सबसे पहले)

खासियत- अगर मुसाफिर हर जुमा को हज़ार बार पढ़े तो जल्दी अपने लोगों से आ मिले।

## जिस्मानी मर्ज्

## 1. बुख़ार या हर बीमारी को दूर करने के लिए

ا إِنَّا الَّذِيْنَ الْقَوَالِذَا مَسَّهُمُ ظَائِعَتُ مِّنَ النَّيْسُطَانِ تَذَكَرُّ وَا فَإِذَا هُمُ مُّا يَعْتُ مِّنَ النَّيْسُطَانِ تَذَكَرُّ وَا فَإِذَا هُمُ مُّا يَعْتُ مِّنَ النَّيْسُطَانِ تَذَكَرُّ وَا فَإِذَا

इन्नल्लज़ी न त्तकौ इज़ा मस्स हुम् ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू

फ इज़ा हुम् मुब्सिरून॰
 -पारा १, रुक्सु 14

तर्जुमा- यकीनन जो लोग ख़ुदा तरस हैं, जब उनको कोई ख़तरा शैतान की तरफ़ से आ जाता है, तो वे याद करने में लग जाते हैं। तो यकायक उन्की आँसें खुल जाती हैं।

खासियत- जिस शख़्स को गर्मी से बुख़ार आता हो, इस आयत को पढ़ कर उस पर दम करे या तश्तरी पर लिखकर, धोकर पिला दे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला शिफ़ा होगी।

تُلْنَا يَا نَامُ حُونِ بُرُدًا وَسَلَرُمًا عَلَى ابْرَاهِيْمَ°

2. कुल्नाया नार कूनी बर्दव् व सलामन अला इब्राहीम。

-पारा 17, रुक्झ 5

तर्जुमा- हमने (आग को) हुक्म दिया कि ऐ आग तू ठंडी और बे-नुक्सानी हो जा, इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) के हक में।

ख़ासियत- जिसको गर्मी से बुख़ार आता हो, इस आयत को लिखकर धोकर पिला दे या गले में डाल दे, इन्शाअल्लाहु तुआ़ला बुख़ार जाता रहेगा।

المَّكُ الْمُنْ صَلَّا وَيَتُمُونَ صَلَّاوُمَ قَوْمِرَمُّوْ مُنِيكُنَ (بَارَه ١٠ كُوع ٥) وَشِفَا وَكُمَا فِي الصَّدَ وَوَثَّ مِنْ الْمُؤْمِنَا مَنَ الْمَدَّرُ الْمِنْ الْمُؤْمِنَا مَنَ الْمُؤْمِنَا مَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤَمِنِينَ الْمُؤَمِنِينَ الْمُؤَمِنِينَ الْمُؤَمِنِينَ الْمُؤَمِنِينَ الْمُؤَمِنِينَ الْمُؤَمِنِينَ الْمُؤَمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ (بِادَهُ الْمَاعِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ (بِادَهُ الْمَاءُ وَلَيْمُ اللّٰمِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ (بَادَهُ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ (بَادَهُ الْمَاءُ وَاللّٰمِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمَوْمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ (بَادَهُ اللّٰمِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ (اللّٰمُ اللّٰمِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ (اللّٰمِينَ الْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَا الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِينَا الْمُؤمِنِينَا الْمُع

3. व यिष्फ सुदू र कौमिम् मुअ्मि नीनः (पारा 10, रुक्अ 8) व शिफाउल्लिमा फिस्सु दूरिः (पारा 11, रुक्अ 11) यख्रुजु मिम् बुतूनि हा शराबुम् मुख्तिल्फुन अल् वा नु हू फीहि शिफाउल्लिन्नासिः (पारा 14, रुक्अ 15) व नुनिः क्लिं मिनल् क़ुरआनि मा हु व शि फा उंव व रह्मतुल लिल् मुअ्मि नीनः (पारा 15, रुक्अ 9) व इज़ा मरिज़् तु फ हु व यश्फीनि (पारा 14, रुक्अ 9) कुल हु व लिल्लज़ी न आम नू हुदंव व शिफा उनः (पारा 24, रुक्अ 19)

तर्जुमा- और बहुत से (ऐसे) मुसलमानों के दिलों को शिफा देगा। दिलों में जो (बुरे कामों से) बीमारियां हैं उनके लिए शिफा है। उसके पेट में से पीने की एक चीज़ निकलती है (यानी शहद) जिसकी मुख्तलिफ़ रंगतें होती हैं कि उसमें लोगों के लिए शिफा है।

और हम क़ुरआन में ऐसी चीज़ें नाज़िल करते हैं कि ईमान वालों के हक में शिफ़ा व रहमत है।

और जब मैं बीमार हो जाता हूं (जिसके बाद शिफा हो जाती है) तो वहीं मुझको शिफा देता है।

आप कह दीजिए कि यह क़ुरआन ईमान वालों के लिए तो रहनुमा और शिफा है।

ख़ासियत- शिफ़ा की इन आयतों को जिस मर्ज़ में चाहे, तश्तरी पर लिख कर मरीज़ को पिलाये या तावीज़ लिख कर गले में डाल दे। इन्शाअल्लाह तआ़ला सेहत होगी, चाहे कैसा ही सख़्त मर्ज़ हो।

٣ إست الله الرحم الرحم الرحم المحمد المحمد المعلم المحمد الرحم المحمد الرحم المحمد الم

4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमः अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ ल मीनः अर्रहमानिर्रहीमः मालिकि यौमिद्दीनः इय्या क नअ़बुदु व इय्या क नस्तअ़ीनः इह्दिनिस्सरातल मुस्तक़ीमः सिरा तलल्लज़ी न अन्अ़म् त अलैहिम ग़ैरिल मृग्जूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीनः

तर्जुमा- शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लायक हैं जो मुरब्बी हैं, हर-हर आ़लम के, जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं, जो बदले के दिन के मालिक हैं। हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद की दख्वीस्त करते हैं, बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा, रास्ता उन लोगों का, आमाते क़ुरआनी

जिन पर आपने इनाम फरमाया है, न रास्ता उन लोगों का, जिन पर आपका ' गज़ब किया गया और न उन लोगों का जो रास्ते से गुम हो गये।

खासियत- जिसको बुख़ार आता हो, थोड़ी रुई लेकर ग्यारह बार दरूद शरीफ पढ़े, फिर सात बार 'अल-हम्दुशरीफ़' पढ़ कर रुई पर दम करके बाएं कान में रख ले, दूसरे दिन उसी वक्त जिस वक्त कान में रुई रखी थी, दाएं कान की रुई बाएं कान में रख ले और बाएं कान की रुई दाएं कान में रखे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला बुख़ार जाता रहेगा।

5. हज़रत इसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि बुख़ार के लिए यह लिख कर मरीज के बंधवाते थे-

يُورِيُهُ الله اَنَ يُحَفِّفَ عَنْكُوْ وَحُينَ الْإِنْسَانُ صَعِيْفًا ه (بُ ٢٠) اَلْأَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُوُ وَعَلِمَ اَنَّ فِيهُكُوْصَعُفًا ٥ (بُ ٤٥) رَبَّنَا اكْشِفَ عَثَا الْعَلَابَ إِثَّا اُمُوْمِثُونَ ٥ (بُ ع ١٠) وَ إِنْ تَيْمُسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَفَّ إِلَّا هُوَّوَ إِنْ يُرِدُكُ بِخَيْرِ فِلَا مَ آذَ لِفَضُلِه ٥ (إِده الرَحَامَ) وَهُوَعَلَاكُولَ مَنْ يُورُيرٌ ٥

युरीदुल्लाहु अंय्युख़िफ़ फ अन्कुम व ख़ुलिकल इन्सानु ज़ओफ़ा॰ (पारा 5, रुक्अ 2) अल् आ न ख़फ़फ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अ़िल म अन् न फ़ीकुम ज़ अ़ फ़ा॰ (पारा 10, रुक्अ 5) रब्बनक् शिफ़ अन्नल अ़ज़ा ब इन्ना मुअ़्मिनून॰ (पारा 25, रुक्अ 14) व इंय्यम्सस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फ़ ला काशि फ़ लहू इल्ला हु व व इंय्युरिद् क बिखैरिन फ़ ला राद्द लि फ़िल्लही॰ (पारा 11, रुक्अ 16) व हु व अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर॰ (पारा 11, रुक्अ 17)

तर्जुमा- अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे साथ तख़्मीफ़ (कटौती) मंज़ूर है और वजह इसकी यह है कि आदमी कमज़ोर पैदा किया गया है।

अब अल्लाह तआ़ला ने तुम पर तख़्क़ीफ़ कर दी और मालूम कर लिया कि तुममें हिम्मत की कमी है। ऐ हमारे रब! हमसे इस मुसीबत को दूर कर दीजिए, हम ज़रूर ईमान ले आएंगे।

और अगर तुमको अल्लाह कोई तक्लीफ पहुंचाए तो उसके अलावा और कोई उसको दूर नहीं कर सकता और अगर वह तुमको कोई राहत पहुंचाना चाहे तो उसके फज़्ल को कोई हटाने वाला नहीं है। और वह हर शै पर पूरी क़ुदरत रखता है।

لا وَاوُحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَاخِيْدِ اَنْ تَبَوَّا أَلِلَوْمِكُمَا بِمِصْرَبُهُوكَا وَّاجْعَلُوْا مُيُونَ حَصَّمْ عِبُلَةً وَاكِيمُوالصَّلوَةَ و وَبَشِيلِ لَمُحُونُ مِنِينَ ٥

6. व अव हैना इला मूसा व अखीहि अन तबव्वअ लिकौमिकुमा बिमिस् र बुयूतंव् वज अ़लू बुयू त कुम किब्लतंव् व अकीमुस्स-ला त व बिश्शि रिल मुअ मिनीन॰ -पारा 11, रुक्अ़ 14

और

وَإِنْ يَتَمْسَسُكَ اللهُ بِمِنْ فَكَ كَاشِعَ لَكَ إِلاَّهُوَ وَلَاَ يَكِيدُكَ بِخَيْرٍ كَلَاَلِكَ لِفَصْلِهِ يُصِيبُ بِمِنَ يَّشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ مَوْهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيُدُو

व इंय्यम्स स्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फ़ ला काशि फ़ लहू इल्ला हु व व इंय्युरिद् क बिख़ैरिन फ़ ला राद् द लिफ़ज़्लिही युसीबु बिही मंय्यशाउ मिन ज़िबादिही व हु वल ग़फ़ूरूरीहम० -पारा 11, रुकूज 16

तर्जुमा- और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) और उन के भाई हारून (अलैहिस्सलाम) के पास वह्य भेजी कि तुम दोनों अपने उन लोगों के लिए (बदस्तूर) मिस्र में घर पर करार रखो और (नमाज़ के औकात में) तुम सब अपने उन्हीं घरों को नमाज़ पढ़ने की जगह करार दे लो। और (यह ज़रूरी है कि) नमाज़ के पाबन्द रहो और (ऐ मूसा!) आप मुसलमानों को बशारत दे दें।

और अगर तुमको अल्लाह तआ़ला कोई तक्लीफ पहुंचाए तो उस के अलावा और कोई उसका दूर करने वाला नहीं और अगर तुम को कोई राहत पहुँचाना चाहे तो उसके फ़ज़्ल का कोई हटाने वाला नहीं, (बिल्क) वह अपना फ़ज़्ल अपने बन्दों में से जिस पर चाहें, उंडेल दें और वह बड़ी मिफ़रत और बड़ी रहमत वाले हैं।

खासियत-मिसी के टुकड़े पर लोहे की सूई से इस आयत को नक्श कर के मीठे पानी से जो रात के वक्त नहर से लिया गया हो, घोल कर मरीज़ को फज़ होने के करीब पिलाया जाए। इन्शाअल्लाहु तआ़ला हर किस्म के मर्ज़ी से शिफ़ा हो।

# ك وَنُهُزِّلُ مُنَ الْقُرُانِ مَا هُوَيْنِهَا أَوْرَحْمَةً لِلْمُونِيْكَ وَلَيْنِيدُ الظَّلِينَ الْأَخْسَالُا

7. व नुनिज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हु-व शिफाउंव् व रह्मतुल् लिल् मुअ्मिनी न व ला यज़ीदुज्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा॰

-पारा 15, रुक्अ़ 9

तर्जुमा- और हम क़ुरआन में ऐसी चीज़ें नाज़िल करते हैं कि वह ईमान वालों के हक में तो शिफ़ा व रहमत है। और ना इन्साफ़ों को उससे और उल्टा नुक्सान बढ़ता है।

**ख़ासियत**- इसको पढ़ कर मरीज़ पर दम करना या लिख कर पिलाना हर मर्ज़ को नफ़ा देता है।

نُطُوِى السَّمَاءُ كَتَطِق الِسَّجِنِ لِلْكُنْ وَكَمَا اللَّهُ الْآكُونِ الْكَالَةُ الْآكُونَ الْكَالُونَ الْوَكُونِ الْكَالَةُ الْآكُونَ اللَّهُ الْآكُونَ الْآكُونَ الْآكُونَ اللَّهُ الْآكُونَ الْآكُونُ الْآلَالُونُ الْآكُونُ الْآكُونُ الْآكُونُ الْآكُونُ الْآكُونُ الْآكُون

8. इन्नल्लज़ी न स ब क़त से...अम बज़ी दुम मा तूज़ दून॰ तक। -पारा 17. हक्ज़ 7

खासियत- बुख़ार और तमाम मर्ज़ी और दर्दी के लिए पाक बर्तन में स्याही से लिख कर कुएं के पानी से जिस पर धूप न आती हो, धोकर तीन घूंट मरीज़ को पिलाएं और दर्द की तेज़ी के वक्त बाक़ी उसकी कमर पर छिड़क दें। तीन दिन इसी तरह करे या रोग़न बाबूना से धोकर कमर के दर्द और ज़ानू के वास्ते मालिश करे।

9. सूर: यासीन (पारा 22, रुक्अ 18)

खासियत- इस सूर: को लिख कर पास रखने से बुरी नज़र और सब बीमारियों और दर्द से हिफाज़त रहे।

10. सूर: मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) (पारा 26)

ख़ासियत- इस सूर: को लिख कर ज़मज़म के पानी से धोकर पीने से लोगों की नज़र में महबूब हो जाए। जो बात सुने याद रहे, उसके पानी से गुस्ल कराना तमाम मर्जी को दूर करता है।

11. सूर: मुजादला (पारा 28)

ख़ासियत- मरीज़ के पास पढ़ने से उसको नींद और सुकून आए और अगर काग़ज़ पर लिख कर गल्ले में रख दे, उसमें कोई बिगाड़ न हो।

12. फ़कीह मुहम्मद माज़नी रहः को बुख़ार आया, उनके उस्ताद

फ़नीह वली उमर बिन सईद रह इयादत को आये और एक तावीज़ बुख़ार का देकर चले गये और फ़रमा गये कि उसको देखना मत। गरज़ उसको बांधा और बुख़ार उसी वक्त जाता रहा। उन्होंने उसको खोल कर देखा तो उसमें बिस्मिल्लाह' लिखी थी, उनके एतिकाद में सुस्ती पैदा हुई, तुरन्त बुख़ार फिर लौट आया। उन्होंने जाकर शेख से अर्ज़ किया और अपने फ़ेल से तौबा की, उन्होंने और तावीज़ दे दिया और खुद बांध दिया, फिर तुरन्त बुख़ार जाता रहा। उन्होंने एक साल बाद उसको खोल कर देखा, तो वही बिस्मिल्लाह थी, उस वक्त उनको निहायत अज़्मत और एतिकाद दिल में पैदा हुआ।

13. अस्सलामु (बे-ऐब)

खासियत- अगर मरीज़ के पास बैठकर उसके सिरहाने दोनों हाथ उठाकर इसको 39 बार ऊंची आवाज़ से पढ़े कि मरीज़ सुन ले। इन्शाअल्लाह उसको शिफ़ा होगी।

14. अल-अज़ीमु (बुजुर्ग)

खासियत- ज्यादा से ज्यादा ज़िक्र करने से इज़्ज़त और मर्ज़ से शिफ़ा हो।

15. अल-हय्यु (ज़िन्दा)

खासियत- इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करने या लिख कर पिलाने से हर किस्म के मर्ज़ी से निजात हो।

16. अल-गिनय्यु (ब-परवा मुतलक्)खासियत- किसी मर्ज या बला के वक्त पढ़े तो जाता रहे।

#### 2. हौले दिली

المَوْيَطِ عَلْ تَكُورُكُمُ وَكُنَّيْتَ بِهِ الْأَفْدَامُ الْمُ

्रिलि यर्बि त् अला कुलूबिकुम व युसब्बि त बिहिन अक्दामः

-पारा 9, रुक्य 16

तर्जुमा- तुम्हारे दिलों को मज़बूत कर दे और तुम्हारे पांव जमा दे।

खासियत- यह आयत हौले दिली के लिए निहायत आज़मायी हुई है, इसको लिख कर तावीज़ बना कर गले में इस तरह लटकाए कि वह तावीज़ सीधे दिल पर रहे, बल्कि इसको कपड़े या ठर्रे से बांध दे ताकि दिल से न हटने पाये।

مَ الْكَذِيْنَ الْمُنُولُو تَطْمَرُنَ تُلُوبُهُ مُولِدِ كَرِلاللَّهِ اللَّهِ فَرِلاللَّهِ اللَّهِ كَرِلاللَّهِ اللهِ تُطْمَدُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

2. अल्लज़ी न आ म नू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम् बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूबु -पारा 13, रुकूअ 10

तर्जुमा- मुराद इससे वे लोग हैं जो ईमान लाये और अल्लाह तआ़ला के ज़िक से उनके दिलों को इत्मीनान होता है। ख़ूब समझ लो कि अल्लाह के ज़िक से दिलों को इत्मीनान हो जाता है।

खासियत- यह हौले दिली के वास्ते है तकींब ऊपर गुज़री।

3. दिल की घड़कन

مل اَفَعَيْرُ دِيْنِ اللهِ يَبُغُونَ وَلَهَ اَسُلَم مَنُ فِي اَلتَهُوتِ وَالْاَرْضِ طُوعًا وَ كَا مَثُولِ مَنْ فِي اَلتَهُوتِ وَالْاَرْضِ طُوعًا وَ كَا اَسْتُمُ وَمَا اللهِ مَلْ اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمُوالِمُ اللهُ وَمُواللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمُواللهُ وَمُواللهُ وَمُواللهُ وَاللهُ وَمُواللهُ وَمُواللهُ وَاللهُ وَمُوالِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُولِمُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ ول

1. अ फ़ ग़ै र दीनिल्लाहि से.....मिनल ख़ासिरीनं तक ।

-पारा 3, रुक्यु 17

तर्जुमा- क्या फिर (इस) अल्लाह के दीन के सिवा और किसी तरीक़े को चाहते हैं, हालांकि हक तआ़ला के सामने सब परागदा है जितने आसमान और ज़मीन में हैं (कुछ) ख़ुशी से और (कुछ) बे-इब्लियारी से और सब ख़ुदा ही की तरफ़ लौटाये जाएंगे। आप फरमा दीजिए कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उस (हुक्म) पर जो हमारे पास भेजा और उस पर जो (हज़रत) इब्राहीम व इस्माईल व इस्हाक व याकूब (अ़लैहिमुस्सलाम) और याक़ूब (अ़लैहिस्सलाम) की औलाद की तरफ़ भेजा गया। और उस (हुक्म व मोजज़े) पर भी जो मूसा व ईसा (अ़लैहिमस्सलाम) और दूसरे निबयों को दिया गया, उनके परवरिदगार की तरफ से, इस कैफ़ियत से कि हम उन (हज़रात) में से किसी एक में भी फ़र्क नहीं करते और हम तो अल्लाह ही के मुतीअ़ (फरमाँबरदार) हैं और जो शख़्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन की तलब करेगा तो वह (दीन) उससे (ख़ुदा के नज़दीक) मक्बूल न होगा और वह (शख़्स) आख़िरत में तबाहकारों में से होगा। (यानी निज़ात न पाएगा)।

खासियत- ये आयतें दिल की घड़कनों के लिए मुफ़ीद हैं। मिट्टी

के कोरे बर्तन में लिख कर बारिश या मीठे-कुंए के पानी से जिस पर धूप न आती हो, धोकर मरीज़ को पिलाया जाए, इन्शाअल्लाहु तआ़ला सेहत हो जाएगी।

4. दिल का दर्द

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُ وْمِهِ هِ مُرِّنُ عِلِّ

1. व नज्ञुना मा फी सुदूरिहिम् मिन् गिल्लिन्

ख़ासियत- इस आयत को मिट्टी के कोरे बर्तन पर ज़ाफ़रान और गुलाब से लिख कर पानी से धोकर पिए, दिल का दर्द ख़त्म हो जाए।

2. सूर: अल-इन्शिराह (पारा 30)

ख़ासियत- सीने पर दम करने से तंगी और दिल के दर्द को सुकून हो। इसका पीना पथरी को टुकड़े-टुकड़े करके निकाल देता है।

## 5. दिल को ताकृत पहुंचाने के लिए

1. अल-माजिदु (बुजुर्गवार)

**ख़ासियत-** लुक्मे पर पढ़ कर खाए तो दिल की ताकृत हासिल हो और अगर इस नाम को हमेशा-हमेशा पढ़े, दिल रोशन हो।

2. अल-वाहिदुल अहदु

**ख़ासियत** अगर हज़ार बार पढ़े तो मख़्लूक का ताल्लुक उसके दिल से निकल जाए।

### 6. तिहाल के लिए

مل إِنَّ اللهُ يُميُكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنُ تَدُولُا ﴿ وَلَئِنُ مَالَتَ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَالَتَ اَ إِنْ آسُنَكَهُمَا مِنْ آحَدِ مِنْ أَعَدِهِ مِلِ اللهِ كَانَ جَلِيمًا عَفُورًاهُ

 इन्नल्ला ह युम्सिकुस्समावाति वल् अर् ज अन् तज्ला व लंइन जा ल ता इन अम्स क हुमा मिन अ ह दिम मिम् बअदि ही इन्नहू का न हलीमन गफ़्रा॰
 -पारा 22, रुक्अ 17

तर्जुमा- यकीनी बात है कि अल्लाह तआ़ला आसमानों और ज़मीन को थामे हुए है कि वह मौजूदा हालत को न छोड़ेंगे और (फर्ज़ करो) वह मौजूदा हालत को छोड़ भी दें तो फिर ख़ुदा के सिवा और कोई उनको थाम भी नहीं सकता, वह हलीम व ग़फ़ूर है।

खासियत- इस आयत को काग़ज पर लिख कर तावीज बना कर तहाल पर बांघे, इन्शाअल्लाह जाता रहेगा।

## 7. नाफ़ टलने के लिए ذَالِكَ خَفِيُفُ مِنْ زَيْتُكُمُ وَمَحْمَةً \* أَ

ज़ालि क तख़्फ़ीफ़ुम् मिरिब्बिकुम् व रह्मतुन。 -पारा 2, रुक्ूअ़ 6 ख़ासियत- जिसकी नाफ़ टल गयी हो, इस आयत को लिख कर नाफ़ पर बांधे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला सेहत हो जाएगी।

#### 8. बवासीर के लिए

ا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَمِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيْلُ وَتَبَعَاتَعَبُّلُ

مِنَّاء اِنَّكَ آنُتَ السَّيْمَةُ الْعُلِيْهُ مُنَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ دَمِنُ ذُرِيِّتِنَا ٱمُّةً مُشْلِمَةً لِكُفُّ أَيْرِنَامَنَا سِكَنَا وَتُبْعَلِينَا ۽ إِنَّكَ آنْتَ النَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ه رَبَّنَا وَابْعَتُ فِيْهِمْ رَسُولًا مِتَّامُمُ يَتُكُواعَلِيْهِمْ أَيلَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِيْبَ وَالْحِكُمْةَ وَيُرَكِّيْهِمْ النَّكَ آنْتَ الْعَرْفِيْرُ الْحَكِيمُونَ

व इज़ यर्फ्अु से.....इन्न क अन्तल अज़ीज़ुल हकीम॰ तक।
 -पारा 1, रुक्अ़ 15

तर्जुमा- और जब कि उठा रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें खाना-ए-काबा की और इस्माईल अ़लैहिस्सलाम भी (और यह कहते जाते थे कि) ऐ हमारे परवरिवगार ! (यह ख़िद्मत) हम से क़ुबूल फ़रमाइए। बिला शुब्हा आप ख़ूब सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, ऐ हमारे परवरदिगार! हमको अपना और ज़्यादा ताबेदार बना लीजिए और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी जमाअ़त (पैदा) कीजिए जो आपकी फरमांबरदार हो और (यह कि) हमको हमारे हज (वगैरह) के हुक्म भी बतला दीजिए और हमारे हाल पर तवज्जोह रखिए और हकीकृत में आप ही हैं तवज्जोह फरमाने वाले, मेहरबानी करने वाले। ऐ हमारे परवरिवगार! और उस जमाअत के अन्दर उन्हीं में का एक ऐसा पैगम्बर ! भी मुकरर कीजिए जो उन लोगों को आप की आयतें पढ़-पढ़ कर सुनाया करें और उनको (आसमानी) किताब की और ख़ुशफ़हमी की तालीम दिया करें और उनको पाक कर दें। बिला शुब्हा आप ही हैं, बड़ी ताकृत वाले, ज़बरदस्त हिक्मत वाले।

खासियत- कुछ अल्लाह वाले बुजुर्गों का कौल है कि इस आयत को बिल्लौरी बर्तन पर ज़ाफ़रान और गुलाब से लिख कर काले अंगूर के पानी से धोकर इसमें कुछ कुहरबा और कुछ काफ़्र और कुछ शकर मिला कर पीने से ख़ूनी बवासीर को नफ़ा करता है।

## 9. हैज़ की ज़्यादती से हिफ़ाज़त

دَمَامُحَمَّدُ الْأَنْ مَسُولَ عَ نَدُخَلَتُ مِنْ تَبْلِهِ الرُّسُلُ و اَنَائِنْ مَاتَ اَوْ مُتِلَ الْعَلَاثِ مَ عَلَى اَعْقَالِكُمُ وَالْمَاتُ الْمُعَلِّلُهُمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद ख़ल त् मिन् कब्लिहिर्रसुलु अ फ़ इम् मा त औं क़ुतिलन्कलब्तुमः -पारा ४, रुक्अ़ ६

तर्जुमा- और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) निरे रसूले पाक ही हैं, (ख़ुदा तो नहीं) आप से पहले और भी बहुत रसूल गुज़र चुके हैं, सो अगर आपका इंतिकाल हो जाए या आप शहीद हो जाएं तो क्या तुम लोग (जिहाद या इस्लाम से) फिर जाओगे?

खासियत- अगर किसी औरत का ख़ून जारी हो जाए तो इस आयत को तीन परचों पर लिखे, एक परचा उसके अगले दामन में बांध दे और एक पिछले दामन में, एक नाफ के नीचे।

#### 10. नक्सीर के लिए

- 1. जिसको नक्सीर जारी हो तो ऊपर वाली आयत को लिखकर मरीज़ की दोनों आंखों के दरमियान नाक के ऊपर बांध दे।
- नक्सीर के लिए-رَقِيْلَ يَا أَرُضُ الْبَكِيُّ مَاءَكِ رَيَا صَمَاءُ أَلَيْنِ

وَغِيْطُ لِلْآءُ دَتُضِى الْاَمْرُ وَيَهُ لَالْحَمْدُ بِلَهِ دَبِّ الْعَلَيْدِينَ و نَسَيَّلُفِينَكُمُ اللهُ عَدُهُو السَّيِبَيْعُ الْعَلِيْمُ ه

व की ल या अर्जुब ल ओ मा अ कि व या समाउ अक्लि ओ व गीज़ल मा उ व कुज़ियल अम्रु व कीलल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमी न फ स यक्फी क हुमुल्लाहु व हुवस्समी अुल अलीमः कतान से पाक कपड़े पर लिख कर हाथ पर बांध दिया जाए।

3. नक्सीर के लिए-नक्सीर वाले के सर पर हाथ रखकर ये आयतें पढ़ो और आख़िर में यह कह दो कि ऐ नक्सीर ! बन्द हो जा ख़ुदा के हुक्म से। आयतें ये हैं-

इन्नल्ला ह युम्सिकुस्समावाति वल् अर् ज अन तजूला व लइन ज़ाल ता इन् अम्स क हुमा मिन् अ हिदम् मिम् बअ्दिही इन्नहू का न हलीमन ग़फ़्रा॰ व की ल या अर्जु ब्लओ मा अ कि व या समाउ अक्लि ओ व गीज़ल मा उ व क़ुज़ियल अम्रु वस्तवत अलल् जूदिय्य व की ल बुअ्दलिल्कौमिज़्जालिमीन॰

## 11. दर्द को दूर करना

رَ الْمُبَيِّرِ الْوَيْنَ الْوَلِيَّا الْمُبَيِّرِ الْمُوَالِكُونَ الْكُونَ الْكُونِ الْمُبَيِّرِ الْوَلَالُكِيَّ الْمُنْكِلِيلَاهُ اللهِ الله

तर्जुमा- और हमने दुरुस्ती ही के साथ नाज़िल किया और वह दुरुस्ती ही के साथ नाज़िल हो गया और हमने आपको सिर्फ ख़ुशी सुनाने वाला और डराने वाला बना कर भेजा है।

खासियत- हर मर्ज़ व हर दर्द के वास्ते मरज़ की जगह पर हाथ

रख कर इन आयतों को पढ़ कर तीन मर्तबा दम कर दे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला बहुत जल्द सेहत होगी।

الله المُحمَدُلُ بِلَهِ الَّذِي خَلَقَ السَّما ويَ وَالْإَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمُ الْوَالْمُورَافَعَ السَّالُونِ وَالْإَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمُ الْوَالْمُورَافَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

2.अल-हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी ख़ ल क्स्समावाति वल् अर् ज़ व ज अ लज़्जु लुमाति वन्नू र सुम् मल्लज़ी न कफ़रु बिरब्बिहिम् यअ्दिलून。 -पारा ७, रुक्ज़ १

तर्जुमा- तमाम तारीफें अल्लाह ही के लायक हैं जिसने आसमान को और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरियों और रोशनी को बनाया, फिर भी काफिर लोग (दूसरो को) अपने रब के बराबर करार देते हैं।

खासियत- जो आदमी इस आयत को सुबह व शाम सात बार पढ़ कर अपने बदन पर हाथ फ़ेरे, तमाम दर्द व आफतों से बचा रहे।

3. व मा लना अल्ला न त वक्क ल से मुतविक्कलून तक
 दे व के के लिंदि के से मुतविक्कलून तक
 दे व के लिंदि के लिंद के लिंदि के लिंदि

तर्जुमा - और हमको अल्लाह पर भरोसा न करने की कौन सी बात वजह बन सकती है, हालांकि उसने हमको (दोनों घरों के मुनाफ़े) रास्ते बता दिए और तुमने जो कुछ हमको तक्लीफ़ पहुंचायी है, हम उस पर सब्र करेंगे और अल्लाह ही पर भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए।

ख़ासियत- जिसके हाथ पैर में दर्द हो या जिसको नज़र हो, उसको लिखकर तावीज़ बना कर बांघ दे, इन्शाअल्लाह ठीक हो जाएगा।

4. सूर: अल-हाक्का (पारा 29)

ख़ासियत- हामिला के बांधने से बच्चा हर आफ़त से बचा रहे। आर बच्चा पैदा होने के वक्त इसका पढ़ा हुआ पानी मुंह में लगायें तो वह बुद्धिमान हो और हर मर्ज और हर आफ़त से, जिसमें बच्चे मुब्तला हो जाते हैं, बचा रहे और अगर ज़ैतून के तेल पर पढ़ कर बच्चे के मल दें, तो बहुत फ़ायदा पहुंचे और सब कीड़ों-मकोड़ों और तक्लीफ़ पहुंचाने वाले जानवरों से बचा रहे और यह तेल तमाम जिस्मानी दर्दों के लिए फ़ायदेमंद है।

5. सूरः गांशिया (पारा 30)

ख़ासियत- खाने पर दम करने से उसके नुक्सान से बचा रहे और दर्द पर पढ़ने से सुकून हो।

6. सूर: अबी लहब (पारा 30)

ख़ासियत- अगर लिख कर दर्द की जगह बांध दिया जाए तो कम हो जाए और अंजाम बेहतर हो।

### 12. सर दर्द के लिए

مل لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ٥

1.ला युसद्द्भू न अन्हा व ला युन्जिफ़्नु -पारा 27, रुक्झ 14 तर्जुमा - इससे उनको न सर दर्द होगा और न इससे अक्ल में खराबी होगी।

**खासियत** – जिसको सर दर्द हो, उस पर तीन बार पढ़ कर दम करे दे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला जाता रहेगा।

2. सूर: तकासुर (पारा 30)

खासियत- असे की नमाज़ के बाद सर-दर्द वाले और शकीके पर दम करना फायदेमंद है।

#### 3. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

ख़ासियत- रूम के कैंसर ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की खिद्मत में सर दर्द की शिकायत अर्ज़ की। आपने एक टोपी सिलवा कर भेज दी। जब तक वह टोपी सर पर रहती, दर्द को सुकून रहता और जब उसको उतारता, फिर दर्द होने लगता। उसको ताज्जुब हुआ और खोल कर उस टोपी को देखा तो उसमें फ़क्त 'बिस्मिल्लाह' लिखी थी।

4. **सर-दर्द के लिए-**रमज़ान के आख़िरी जुमा में यह आयत लिखकर रखले, ज़रूरत के वक़्त काम में लाये-

ٱلمُوْتَوَالِي رَبِّكَ كِينَ مَدَّ الظِّلُ وَلَوْشُكَاءَ لَجَعَلَهُ

سَاكِنَاء ثُمُّ يَعَلَنَا الشَّمْسَ عَلَبْهِ كِلِبُلُاه ثُمَّ فَتَفَخَّنَا وَ البَّنَا فَبُضَّا لَيْسِيْرًاه

अ लम् त र इला रब्बि क कैफ महज्जिल्ल व लौ शा अ ल ज अ ल हू साकि नन् सुम्म ज अल्लनश्शम्स अलैहि दलीलाः सुम्म क्बज्नाहु इलैना क्बज्यसीराः

5. शक़ीका के लिए-यह आयत पढ़ कर दम कर दें-ثُلُمَنُ جَالِمَا وَلَيْكُوْلُ ثُلِاللّٰهُ ثُلُ اللّٰهُ فَكُ اللّٰهُ مِنْ دُوْلِمَ الْإِلْمَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

क़ुल मर्रब्बुस्समावाति वल् अर्ज़ि क़ुलिल्लाहु क़ुल् अ फ़त्त ख़ज़्तुम् मिन् दूनिही औ लिया अ ला यम्लिक् न लिअन्फ़ुसिहिम नफ्अंव्व ला ज़र्रा॰

## 13. दाढ़ का दर्द

!. बसरा में एक शख़्स दाढ़ का दर्द झाड़ता था और कंजूसी की वजह से किसी को बतलाता न था। जब मरने लगा, उस वक़्त कलम व दवात मंगा कर वह अमल बतलाया। वह झाड यह है
। । वह झाड यह है
। वह झाड है
। वह झाड यह है
। वह झाड है
। वह झाड यह है
। वह झाड यह है
। वह झाड यह है
। वह झाड

अलिफ़-लाम-मीम-स्वाद, त्वा-सीम-मीम, काफ़-हा-या-ऐन-स्वाद हा-मीम-ऐन-सीन-काफ़, अल्लाहु ला इला ह इल्ला हु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम उस्कुन बि काफ़-हा-या-ऐन-स्वाद ज़िक्रु रह्मित रब् बि क अब् द हू ज़ क रिय्या उस्कुन बिल्ल ज़ी इंय्य श युस्किनिर्री ह फ़ यज़्लल् न रवा कि द अ़ला ज़िह्रही उस्कुन बिल्लज़ी स क न लहू माफ़िस्समावाति व मा फिल् अर्ज़ि व हुवस्समीअुल अ़लीम॰

## 2. दाढ़ के दर्द के लिए एक दूसरा-

## بْكِلْنَهُ إِنْسُنَتَعَرُ وُكَسُوْتَ تَعْلَوُنَ ٥

लि कुल्लि न ब इम्मुस्त क्हें व सौ फ तुज् ल मूने छोटे से कागज़ पर लिखकर दाढ़ के नीचे दबाये।

दाढ़ के दर्द के लिए-जब किसी को इसकी शिकायत हो, उससे कह दो, जिस दाढ़ में दर्द है, उसको दाहिने हाथ की शहादत की उंगली से पकड़े और बात करते वक्त उसको न छोड़े, फिर सूरः फातिहा मय बिस्मिल्लाह सात बार पढ़ो और पूछो कि तेरा क्या नाम है ? वह नाम बतलाये। फिर सूरः फातिहा मय बिस्मिल्लाह सात बार पढ़ो और पूछो कि तेरी मां का क्या नाम है ? वह इसका नाम बतलाये। फिर फातिहा मय बिस्मिल्लाह सात बार पढ़ो और पूछो, तेरे दर्द कहां है! वह कहे दाढ़ में है। फिर सूरः फातिहा मय बिस्मिल्लाह सात बार पढ़ो और उससे कहो कि ख़ुदा के हुक्म से उसको कील दूं ? वह कहे हां, फिर इसी तरह सूर: फातिहा मय बिस्मिल्लाह सात बार पढ़ो और उससे कहो कि थोड़ी देर जाकर आराम करे, बिल्क सो रहे तो बेहतर है। इन्शाअल्लाहु तआ़ला सुकून हो जाएगा।

3. जिधर के हिस्से में दर्द हो, उस ओर से गाल पर हाथ फेरता जाए और यह आयत पढ़ता जाए-

بِسُواللهِ الرَّحْمُون الرَّحِيْمِ ٥ أَو لَمُ يَرَالِ اسْنَانُ أَنَّا خَلَفْنَاهُ مِنْ نَطُعْ لَهُ الرَّافُ أَنَّا خَلَفْنَاهُ مِنْ نَطُعْ لَهِ الرَّافُ الْفَوْحَمِيمُ مَّيْرُ مُنْ ٥

बिस्मिल्ला हिर्रहमानिर्रहीमः अ व लम् यरलङ्क्षानु अन्ना खलक्ना हु मिन् नुत्फतिन् फ इज़ा हु व खसीमुम मुबीनः

और आयतल कुर्सी और ये आयतें पढ़े-

وَلَهُ مَا سَكَنَ إِنَّالَيْلِ وَالنَّهَ لَوِوْهُوَ التَّمِيمُ الْعِلْمُ ٥

ثُوَّ سَوَّا هُ وَلَفَتَ وَيْهِ مِن زُوْجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ النَّمَعُ وَالْاَ بُصَاءَ وَالْاَفْتِلَ وَعَ وَتُنَوِّلُ مِنَ الْعُرُانِ مَا هُوَشِقًا \* وَمَحْدَثُ لِلْمُوْمِنِيْنَ ۖ

व लहू मा स क न फिल्लैलि वन्न हारि व हु वस्स मी अुल अलीम सुम् म सव्वा हु व न फ ख़ फीहि मिर्रू हि ही व ज अ ल लुकुमुस्सम् अ वलअब्सा र वल् अफ इ द त व नुनज़्ज़िलु मिनल् क़ुरआनि मा हु व शिफा उव व रह्मतुल्लिल् मुअ्मिनी न॰

### 14. कान का दर्द

ا تُلْ مَنُ قِدْرُنُ كُكُومِنَ السَّمَاءَ وَأَلَا مُضِامَّنَ يَنْ الْكَامُ السَّمَعُ وَالْاَلِمُالُ وَمَنْ تُكِثْرِجُ الْمَى مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمِيِّ وَمَنْ لِكَ بِرُ الْأَصْرَاطِ وَسَيَعَوُ لُوْنَ اللهُ ٤ فَقُلْ اَتْكَ تَتَقَفُونَ ٥

1. कुल मंय्यर्जु कुकुम मिनस्समाइ वल अर्ज़ि अम्मंय् यम्लिकुस्सम अ वल अब्सा र मंय्युख्रि जुल हयू य मिनल् मियति व युख्रि-जुल् मियति मिनल् हय्यि व मंय्युदब्बि रुल अम् र फ स यकूलूनल्लाहु फ कुल अ फ ला तत्तकून० -पारा 11, रुकूअ 9

तर्जुमा- आप (इन मुश्तिकों से) कहिए कि (बतलाओ) वह कौन है जो तुमको आसमान और ज़ामीन से रोज़ी पहुंचाता है या (यह बतलाओ) वह कौन है जो (तुम्हारे) कानों और आंखों पर पूरा इख्तियार रखता है। और वह कौन है जो जानदार (चीज़) को बे जान (चीज़) से निकालता है और बे जान (चीज़) को जानदार से निकलता है और वह कौन है जो तमाम कामों की तद्बीर करता है। (उनसे ये सवाल कीजिए) सो ज़रूर वे (जवाब में) यही कहेंगे कि (इन सब का करने वाला) अल्लाह (है) तो उनसे कहिए कि फिर (शिर्क से) क्यों नहीं परहेज़ करते ?

खासियत- यह आयत बच्चे की पैदाइश में आसानी और कान में दर्द और रोज़ी में सहूलत के लिए मीठे कद्दू की पोस्त पर स्याही से लिखकर बच्चा जनने की तक्लीफ़ में पड़ी औरत के दाहिने बाजू पर बांध देने से बच्चा पैदा होने में सहूलत होती है और कलईदार तांबे की तश्तरी पर अर्कें गोंदना से लिख कर साफ़ शहद से धोकर आग पर पका कर जिसके कान में दर्द हो, तीन बूदे छोड़ दे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला नफ़ा हो और जो काग़ज़

पर लिख कर नीले कपड़े में तावीज़ बना कर दाहिने बाज़ू पर बांधे, रोज़ी के रास्तों के खुलने में आसानी हो।

#### 15. आंख का आना

1. इन हफों को ब हज़्फे मुकर्रर नौचंदी हफ़्ते में लिख कर, धोकर पिए, तो साल भर तक आंख आने से बचा रहे। वे हुरूफ़ यह हैं- שَنَا الْمُرَا الْرُا كَالْمُا عَلَى الْمُرَا الْرَا كَالْمُا عَلَى الْمُا الْمُرَا الْمُرَادِ اللَّهُ الْمُرا اللَّهُ الْمُرا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ

अलिफ़-लाम-मीम, अलिफ़-लाम-मीम-स्वाद, अलिफ़-लाम-मीम-रा, अलिफ़-लाम-रा, काफ़-हा-या-ऐन-स्वाद, त्वा-हा, त्वा-सीम-मीम, त्वा-सीन, या-सीन, स्वाद, काफ़, नून॰

١٤ قَالُواْ تَنَا لِلْهُ لَقَدُ ا شَرَكَ اللهُ عَلَيْتَ ا وَإِنْ كُنَّا لِكَاطِيْ إِنَ ٥ قَالَ كَا تَتْرُونِيَ مَا لَكُونَ اللهُ عَلَيْتَ ا وَإِنْ كُنَّا لَكَا طِيْ إِنَ ٥ قَالَ كَا تَتْرُونِيَ مَنْ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْكُ وَا مَا لَكُونِيْ إِنَّهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلْهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ واللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْلُكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمِ

2. कालू तल्लाहि से वअ् तूनी बिर्खिह्लिकुम अज् मईन॰ तक

-पारा 13, रुक्अ़ 4

तर्जुमा- वे कहने लगे कि ख़ुदा की कसम! कुछ शक नहीं तुमको अल्लाह तआ़ला ने हम पर फज़ीलत दी और बेशक हम (इस में) ग़लती पर थे। (ख़ुदा के लिए) माफ कर दो। यूसुफ (अ़लैहिस्सलाम) ने फरमाया कि नहीं तुम पर आज कोई इल्ज़ाम नहीं।अल्लाह तआ़ला तुम्हारा क़ुसूर माफ करे और वह सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। अब तुम मेरा यह कुर्ता (भी) लेते जाओ और इसको मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, (इससे) उनकी आंखें रोशन हो जाएंगी। (और यहां तशरीफ ले आएंगे) और अपने

(बाक़ी) घर वालों को (भी), सब को मेरे पास ले आओं।

ख़ासियत- यह आयत आंख के तमाम दर्द व तक्लीफ़ और आंख की सफ़ेदी के वास्ते, जिनके इलाज से डाक्टर परेशान हो गये हों नफ़ा देने वाली है-

सुर्मा अस्फहानी एक जुज, एलवा आधा जुज, मूंगा आधा जुज जाफरान मा मीरान चीनी, समुन्दर झाग आधा-आधा जुज, नागर मोथा आधा जुज, खरीफ की अव्वल बारिश का पानी और नहर और चश्मे का पानी जो जुमरात के दिन दिसम्बर के महीने में सूरज निकलने से पहले लिया गया हो (और एक नुस्ख़े में जनवरी है) फिर ये सब दवाएं अलग-अलग पीस कर और सबको मिलाकर, फिर सबको हरे पेड़ के पानी में पीसे और सूखने तक फिर उन को खरीफ की बारिश के पानी में पीस कर सुखाए, फिर तीसरी बार दिसम्बर या जनवरी के साथ पीसे, फिर चौथी बार शहद में जिसको आग न लगी हो और सिरके में पीसे, जब सूख जाए इन सब आयतों को शीशे के बर्तन में जाफरान से लिख कर और जनवरी के पानी से धोकर फिर सबको उस पानी में पीस कर पांचवी बार सुखा ले और हर मर्ज के लिए उसको इस्तिमाल करे।

على اللهُ وْرُالسَّ مَالِيَّ وَالْوَرْضِ مَ مَثَلُ وُرِ لِا كِمْ الْوَ فِيهَا مِصَابُّ الْفَسَاحُ الْفَسَاحُ فَي مَنْ يُوْتَ لُ مِنْ تَجَرَعُ مَا الْفَاعَلَامُ وَنَ مَرَّ مَنْ يُوْتَ لُ مِنْ تَجَرَعُ مِنَا مَكُ الْفَسَاحُ فَي مَنْ يَوْتَ لُ مِنْ تَجَرَعُ مِنَا مَكَ مَنْ يَوْتَ لُ مِنْ تَجَرَعُ مِنَا مَكَ مَنْ اللهُ الْمُنَامُ مَنْ مَنْ اللهُ الْمُنَالُ اللهُ اللهُ الْمُنَالُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

كَهُ فِيكُا بِالْعُكُ وَ وَالْأَصَالَ مِجَالٌ لَا تُلْعِيهِمْ جَكَاءَةٌ وَلاَبِيَعُ عَنْ فِحْ وَاللّهِ وَإِمَّا مِالصَّلُوةِ وَإِيْنَكَ وَالرَّحُوةِ مُ يَنَافُونَ يُومَّا تَتَفَلَّبُ فِهِ الْعَكُوبُ وَالْاَصَارُه لِيُعْتِمُ مُ اللّهُ اَحْنَ مَا عَمِلُوْا وَبَرِيْدِي هِهُ مُرْضَ فَضُهِهِ وَاللّهُ يُمُوثُونَ مَنْ يَتَكَامُ بِعَيْرُحِنا ب

3. अल्लाहु नूरुस्समावाति से...बिगैरि हिसाब॰ तक

-पारा 18, रुक्अ 11

खासियत- अगर आयी हुई आंख पर रोज़ाना सुबह के वक्त ऊपर की आयतें तीन बार पढ़ कर दम किया करे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला आंख ठीक हो जाएगी।

4. सूरः हा -मीम सज्दा (पारा 24)

ख़ासियत- इसको लिख कर बारिश के पानी से धोकर उस में सुर्मा पीस कर लगाने से या ख़ुद उस पानी से आंख धोने से सफ़ेदी और आंख न आने और नाख़ूने वगैरह को नफ़ा होता है।

5. सूर: मुल्क (पारा 29)

**खासियत-** आयी आंख पर तीन दिन तक तीन बार हर दिन दम करने से आराम हो जाए।

> 6. आंख आने पर यह लिख कर बांध दिया जाए-إِذْهَبُوْا بِقِرِيُصِى هٰذَا فَالْقُوْءُ كَالْحَبُواَ فِيَاتِ بَصِيرًا اللهِ اللهِ الْمَالِّ وَكُلْمَ وَكُلْ فَلَتَنْ فَنَا عَنْكَ غِطْلَا لَا لَهُ فَمَوُكَ الْمُؤَمِّحِينِ لَيْكُ

इज़्ह बू बिक मीसी हाज़ा फ अल्कूहु अला विज्ञ अबी याति बसीरा फ़क शफ़्ना अन् क ग़िता अ क फ ब स रुकल यौ म हदीद०

#### 16. आंख का दर्द

1. सूर: फातिहा

ख़वास्स- फ़ज़ की सुन्नत व फ़र्ज़ के दरिमयान 41 बार पढ़ कर आंख पर दम करने से दर्द जाता रहता है और दूसरे मर्जों के लिए भी फ़ायदेमंद और आज़माया हुआ है और बड़ी शर्त यह है आमिल व मरीज़ दोनों अच्छे अक़ीदे के हों।

## 17. गुर्दे का दर्द

1. सूर: ईलाफ़ (पारा 30)

ख़वास्स- खाने पर दम करके खाने से हर किस्म के नुक़्सान व तुख़्में से बचा रहे और गुर्दे के दर्द में फ़ायदेमंद है।

## 18. पथरी को तोड़ कर निकाले

1. सूर: अ लम् नश्रह (पारा 30)

ख़ासियत- सीने पर दम करने से तंगी और दिल के दर्द को सुकून हो। इसका पीना पथरी को चूर-चूर करके निकाल देता है।

## 19. पसली का दर्द (नमूनिया)

﴿ كَإِنْ بَتَمْسَشُكَ اللهُ يُعِشُرُ مَلَا كَاشَفَ لَهُ إِلاَّهُ وَانْ يَسْسَسُكَ بِحَنَيْ لِلُهُ
 عَلَيْ تَنْ يَعْ يَدِينَ مُ وَهُوَ الْقَاهِ مُ وَقَى عِبَادِم وَهُوالْحَيْلِيمُ الْحَيِيمُ الْحَيْدِيمُ اللهِ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

 व इंय्यम्सस्कल्लाहु बि जुरिन फ ला काशि फ लहू इल्ला हु व व इंय्यम्सस् क बिख़ैरिन फ हु व अला कुल्लि शैइन कदीरः व हुवल क़ाहिरु फौक अबादिही वहु वल हकीमुल खबीरः -पारा 7, रुक्अ 8

तर्जुमा- और अगर तुझको अल्लाह तआ़ला कोई तक्लीफ पहुंचाए तो उसका दूर करने वाला सिवाए अल्लाह तआ़ला के और कोई नहीं और अगर तुझको कोई नफा पहुंचाए, तो वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाले हैं और वही अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों के ऊपर ग़ालिब है, बरतर हैं और वही बड़ी हिक्मत वाले और पूरी ख़बर रखने वाले हैं।

ख़ासियत- ये आयतें रात के आख़िर में काग़ज़ पर लिख कर जिस शख़्स को पसली या नमूनिया या हाथों में दर्द हो, उसको बांध दे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला शिफ़ा होगी और जिस शख़्स को ज़्यादा रंज व ग़म हो, इन आयतों को सोते वक्त सात मर्तबा पढ़ कर सो रहे जिस वक्त जागेगा रंज व ग़म सब दूर होता मालूम होगा।

#### 20. आंख की रोशनी के लिए

## مْكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ نَبْصَرُكَ الْيُؤَمُرِ عَلِيكُ

फ़ क शफ़्ना अन् क ग़िता अ क फ़ बसर कल यौ म हदीद॰
 -पारा 26, रुक्झ 16

तर्जुमा- सो अतुः हमने तुझ पर से तेरा परदा (गफलत का) हटा दिया। आज (तो) तेरी निगाह बड़ी तेज़ है।

ख़ासियत- इस आयत को हर नमाज के बाद तीन बार उंगली पर पढ़ कर दम करके आंखों पर लगाये, इन्शाअल्लाहु तआ़ला रोशनी में कमी न होगी, बल्कि जितना नुक्सान हो गया होगा, वह भी जाता रहेगा।

عُ بِسْحِ اللهِ الرَّحُسُ الرَّحِبْ مِ الْمَا أَنْ أَنْ لَنْ الْهُ فِي كَيْلَةِ الْعَلَىٰ مِرْ ﴿ مُؤْكَرُا ٱلْأَوْلُ مَالَيْنَكُ الْعَنْدُ بِ مَهْ كَنْ الْعَدْدِ الْمُحْتَرِّقُ فَالْمِنِ شَهْرٍ ٥ تَنَزَّلُ الْدَلَاعِكَةُ وَالرُّوعُ فِيْمَا بِإِذْنِ مَرِبِّهِ مُحْ مِنْ حُبِلَ آمُرِكُ سَلاَ مَدْعِى صَى مَى مَعْلَمِ الْعَجْرِ ٥ 2. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम॰ इन्ना अन्ज़ल्नाहु फी लैलितल कद्रि॰ व मा अद्रा क मा लैलतुल् कद्रि॰ लैलतुल कद्रि खैरुम मिन् अल्फि शह्रिन॰ तनज़्ज़लुल् मलाइकतु वर्रूहु फीहा बि इज़्नि रिब्बिहिम मिन् कुल्लि अम् रिन सलामुन हि य हत्ता मत् ल ज़िल् फ्जि॰

खासियत- जो शख़्स वुजू के बाद आसमान की तरफ़ नज़र करके एक बार पढ़ लिया करे, तो इन्शाअल्लाहु तआ़ला उसकी रोशनी में कमी न होगी।

3. सूर: कुव्विरत (पारा 30)

खासियत- इसको पढ़ कर आंख पर दम करने से रोशनी बढ़े और आंख का आना और जाला दूर हो।

4. अश्शकूरु (क़द्र दान)

खासियत- जिसको सांस की घुटन या थकन या जिस्म की ऐंठन हो, इसको लिख कर बदन पर फेर दे और पिए तो नफा हो और अगर रोशनी कमज़ोर हो तो अपनी आंख पर फेरे, निगाह में तरक्की हो।

#### 21. बुख़ार व कंपन

1. सूर: अंकबूत (पारा 20)

ख़ासियत- चौथिया के वास्ते इसको लिख कर पानी से धोकर पिए। गम व सुस्ती दूर करने, ख़ुशी हासिल करने और दिल खोलने के लिए मुफ़ीद है।

सूर: लुक़्मान (पारा 21)
 खासियत- इसको लिख कर पीने से पेट की सब बीमारियां और

बुख़ार और तिजारी और चौथिया जाता रहता है और उसको पढ़ने से डूबने से बचा रहे।

## 22. मिरगी के लिए

 एक अल्लाह वाले बुजुर की लौंडी को मिरगी थी। उन्होंने उसके कान में यह पढ़ा-

بِسُواللهِ الرَّمُسُنِ الرَّحِيْمِ التَّصَ لَ طَسَعَ الْهَيْعَصَ اللَّيْ وَالْقُرْانِ الْحَكِيْدِ وَ حُرَّهُ عَسَى مَنَ وَالْقَلْمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ٥

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीमः अलिफ्-लाम-मीम-स्वाद, त्वा-सीन मीम, काफ्-हा-या-ऐन-स्वाद, या-सीनः वल् कुरआनिल् हकीमः हामीम, ऐन-सीन-काफ्, नून, वल-क् ल मि व मा यस्तुरूनः वह बिल्कुल अच्छी हो गयी और फिर मिरगी नहीं उठी।

2. रजब की नौचन्दी जुमरात को चांदी के नग पर ये हर्फ खुदवा कर पहने तो हर डर से अम्न में रहे। अगर हाकिम के पास जाए तो उसकी कृद्र हो और सब काम पूरे हों और अगर गज़बनाक आदमी के सर पर हाथ फेर दे तो उसका गुस्सा जाता रहे और अगर प्यास की तेज़ी में उसको चूस ले तो सुकून हो जाए और अगर बारिश के पानी में उसको रात के वक्त डाल कर सुबह को नहार मुंह पिए, तो हाफिज़ा मज़बूत हो जाए और जो बेकार आदमी पहने, काम से लग जाए और अगर मिरगी वाले को पहनाया जाए तो मिरगी जाती रहे। वे हुक्फ ये हैं-

अलिफ-लाम-मीम, अलिफ-लाम-मीम-स्वाद, अलिफ-लाम-मीम-रा, काफ-हा-या-ऐन-स्वाद, त्वा-हा, त्वा-सीन, त्वा-सीन-मीम, या-सीन, स्वाद, हा-मीम, हामीम, ऐन-सीन-काफ, काफ, नून वल कलिम व मा यस्तुष्ठन०

#### 3. सूर: शम्स (पारा 30)

ख़ासियत- मिरगी वाले और बेहोशी वाले के कान में पढ़ना मुफ़ीद है और उसका पानी बुख़ार वाले को नफ़ा पहुंचाएगा।

#### 23. फ़ालिज के लिए

इब्ने कुतैबा रज़ि॰ ने एक फालिज के मारे शख़्स से नकल किया है कि मैंने ज़मज़म के पानी से दावात दुरुस्त करके और उससे एक बर्तन में बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम और सूर: हश्र की आख़िरी आयतें-

هُواَ اللهُ الذِّرَى لَا الدُراكُ الْآلَال الْآهُوءَ عَالِوُ النَّهَا وَقَالَتُهَا وَقَالُوهُ اللّهُ الرّفِي الرّائِ الْآهُوءَ الشّهَادُةِ وَهُوالُولُ الرّحَدِيْرُهُ هُوَ اللّهُ الدّرَيْرُ الْقَالُ وَسُ اللّهُ الدّرَيْرُ اللّهُ الدّرَيْرُ اللّهُ الدّرَيْرُ اللّهُ الدّرَيْرُ اللّهُ الدّرَيْرُ اللّهُ الدّرَالِ اللّهُ الدّرَال اللهُ عَمَا يُسْتَرِّ اللّهُ الدّرَال اللهُ الدّرَال اللهُ الدّرَال اللهُ الدّرَال اللهُ الدّرَال اللهُ الدّرَال اللهُ الدّرال اللهُ الدّرال اللهُ الدّرال اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

हुवल्लाहुल्लज़ी से व ला यज़ीदुज़्ज़ालिमी न इल्ला ख़सारा॰ तक लिख कर ज़मज़म से धोकर पी लिया, अल्लाह ताआ़ला ने शिफ़ा अता फ़रमायी- आमाले क्रआनी

24. लक्वा क़ूलंज के लिए

تَدُسُرَى ثَعَكُبُ وَجُهِكَ فِي السَّدَكَاءَ \* فَلَوُ كِيزُكَ وَمِهُ كُذُ تَرُضُهَا مِ وَلَّ وَجُهَكَ شَطُرَ المُنْجِي الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنُدُّو وَكُولُا وُجُوهَكُمُ شَكْرَة ﴿ وَاتَّ الَّذِينَ أَوْنُوا لَكِمْنَ لَيَعَكُمُونَ أَنَّهُ الْحَنُّ مِنْ مَرَّتِهِ فِي مَا اللهُ يَعَافِلٍ عُمَّايِمَـُكُوْنَ هُ مَا عَمَّايِمَـُكُوْنَ هُ مَا مَعَايِمَـُكُوْنَ هُ مَا مَا بَالِهُ مَا اللهِ مَا اللهُ ا 1. कृद् नरा से....बिग़ाफ़िलिन अ़म्मा यअ़ मलून॰ तक

-पारा 2, रुक्अ 1

तर्जुमा- हम आप के मुंह का (यह) बार-बार आसमान की तरफ़ उठना देख रहे हैं, इसलिए हम आपको उसी किब्ले की तरफ मृतवज्जह कर देंगे, जिसके लिए आपकी मर्ज़ी है (लो) फिर अपना चेहरा (नमाज़ में) मस्जिदे हराम (काबा) की तरफ किया कीजिए और तुम सब लोग भी जहां कहीं भी मौजूद हो, अपने चेहरे को उसी (मस्जिदे हराम) की तरफ कर लिया करो और ये अह्ले किताब भी यकीनन जानते हैं कि यह (हुक्म) बिल्कुल ठीक है (और) उनके परवरदिगार की तरफ़ से (है) और अल्लाह तआ़ला उनकी कार्रवाइयों से कुछ बे-ख़बर नहीं है।

खासियत- यह आयत क़ूलंज और लक़्वा और रियाह के लिये फायदेमंद है, जो शब्स इसमें मुब्तला हो, कलई और तांबे की तश्तरी लेकर उसको ख़ूब साफ़ करके उससे यह आयत मुश्क व गुलाब से लिख कर पाक पानी से घोकर लक्वा वाले का मुंह धुलाया जाए और मुंह घोने के बाद उस तक्तरी में तीन घंटे तक नज़र रखे,इस तरह तीन दिन तक करे और रियाह और फालिज वाले पर वह पानी छिड़का जाए।

2. सूर: ज़िल् ज़ाल (पारा 30)

खासियत- बगैर इस्तिमाल वाले तश्त में इसका पानी पीना लक्वे में मुफीद है।

## 25. कोड़ के लिए

1. कोढ़ वग़ैरह को नफ़ा देने वाले अमल वग़ैरह- इब्ने क़ुतैबा रिज़ के कहा कि किसी कोढ़ वाले ने, जिसका गोशत बिल्कुल गिरने लगा था, किसी बुज़ुर्ग से शिकायत की। उन्होंने यह आयत पढ़ कर पुत्कारत नई खाल निकल आई और अच्छा हो गया-

وَاَ يَزْبَادُنُادَىٰ رَبَّهُ اَنِّ مُتَنِى الطُّنُّ وَاَنْتَ اَرُحُمُ الرِّحِمِيُنَ ٥ व अय्यू ब इज् नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियज्ज़ुर्ह व अन् त अरहमुर्रा हिमीन०

### 26. सफ़ेद दाग के लिए

- 1. अल-मजीद (बुजुर्ग) खासियत अगर सफेद दाग वाला मरीज़ इन तारीखों 13-14-15 में रोज़ा रखे और हर रोज़ इफ़्तार के वक्त इसको ज्यादा से ज़्यादा पढ़े, इन्शाअल्लाह मर्ज़ अच्छा हो जाए।
- 2. कलबी रह<sub>०</sub> से एक शख़्स ने हिकायत बयान की कि मुझको सफ़ेद दाग़ हो गया था, किसी के पास न बैठ सकता था। एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई। उन्होंने यह आयत पढ़ कर फ़रमाया, मुंह खोल। मैंने मुंह खोल दिया। उन्होंने मेरे मुंह में थूक दिया। अल्लाह तआ़ला ने शिफा बख़्श दी। आयत यह है-

यह है-بِسْ إِسْ الرَّسْ المَّسْ الرَّسْ اللَّمْ المَّسْ اللَّمْ الْمُعْلِمُ اللَّمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِ मिरिब्बकुम अन्नी अख़्तुकु लकुम मिनत्तीनि क हैअतित्तैरि फ अन्फुख़ु फ़ीहि फ यक्नु तैरम बिइज़्निल्लाहि व उबरिउल अक्मह वल् अब्रसवउ ह्यिल मौत बिइज़्निल्लाहि व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलू न व मा तद्द्विक न की बुगूतिकुम इन् न फ़ी ज़ालि क लआयतल्लकुम इन कुन्तुम मुअ् मिनी न॰

### 27. खारिश के लिए

1. किसी शब्स को खारिश हो गयी थी और किसी तद्बीर से फायदा न होता था। एक काफिले के साथ मक्के को चला और चलने से आजिज़ होकर काफिले से पीछे रह गया। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू के मज़ार पर ठहर गया। हज़रत अली रिज़यल्लाहु अन्हु को ख़्वाब में देखा और अपने मर्ज़ की शिकायत अर्ज़ की। आपने यह आयत पढ़ी-

يِسْجِاللهِ الرِّحُسُنِ الرِّحِيْمُ فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ كَمُّمَّاهَ ثُمَّ اَنْشَأْ فَا لَهُ خَلْقًا أَخَرَ ثُمَّيَّا مَرْكَ اللهُ احْسَسَى الْحَالِقِينَ ٥

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीमः फ कसौनल अ़िजा म लह्मन सुम् म अन्शानाहु ख़ल्कन आ ख़ र फ़तबारकल्लाहु अह्सनुल ख़ालिकीनः

सुबह को अच्छा-ख़ासा उठा।

#### 28. दाद के लिए

1. एक धागा लेकर उसमें यह आयत तीन बार पढ़ कर तीन गिरह लगाये और वह धागा मरीज़ के बांध दिया जाए।

> وَمَثَلُ كَيْلِمَ وَخِبُيتَة وَكَشَجَرَ وَخِبُيتَة وَلِيَّتَة وَلِيَّتَة وَلِيَّتَة وَلِيَّتُنَا مِن نَوْق الْأَمْضِ مَالَهَا مِنْ ذَرَابٍ ٥

व म स लु कलिमतिन खबीस तिन क श ज रतिन खबीसति निज्तुस्तत्

मिन् फौकिल् अर्ज़िमा ल हा मिन् करार॰

## على فَاصَابَهَ آلِعُمَا رُّيْتُ مُنَاحُ فَاحْتَرَنَتُ وَ

2. फ अ सा ब हा इअ़ सारुन फ़ीह नारून फ़ह्त र कृत्० -पारा 3, रुक्अ 4

तर्जुमा- सो उस बाग पर एक बगोला आवे, जिसमें आग (का मादा) हो, फिर वह बाग जल जाए।

खासियत- दाद पर लिख देने से दाद ख़त्म हो जाता है।

## 29. चेचक के लिए

1. चेचक से हिफाज़त का अ़मल-और मैंने हज़रत वालिद से सुना, फरमाते हैं कि जब चेचक की बीमारी ज़ाहिर हो तो नीला धागा ले और उस पर सूरः रह्मान पढ़े और जितनी बार:

## فَيِأَ تِي الْكَاثِرَةِ يَكُمَّا تُكَدِّبُنِهُ

फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान॰

पर पहुंचे तो एक गिरह दे और उस पर फूंक डाले और धागे को लड़के की गर्दन में बांध दे, हक तआ़ला उसको उस बीमारी से आराम देगा।

## 30. उम्मुस्सिब्यान

ط النقرَة الله كَالله كَالله كَالله كَاهُوَ الْحُنُّ الْعَيْقُهُ هُ مَنْ لَلْ عَلَيْكَ الْحِسْبَ اِلْحَقِّ مُصَلِقًا لِمَا سَنِنَ يَدَبُهِ وَاَسُزَلَ النَّوْمَ الْحَ وَالْحِرِجُيلَ هُ مِنْ تَبُلُ هُدَّى لِلسَّاسِ وَاَنْزَلَ الْعُرُقَانَ \*

 अलिफ़-लाम-मीम॰ अल्लाहु ला इला हइल्ला हुवल् हय्युल क्य्यूम॰ नज़्ज़ ल अलै कल किताब बिल हिन्क मुसिइकिल्लिमा बैन यदैहि व अन्ज़लत्तौरा त वल् इंजी ल मिन् क़ब्लु हुदल्लिन्नासि व अन्ज़ लल् फ़ुर्क़नि॰ पारा 3, रुक्सु 9

तर्जुमा- अलिफ-लाम-मीम। अल्लाह तआ़ला ऐसे हैं कि उनके सिवा कोई माबूद बनाने के काबिल नहीं और वह ज़िन्दा (जावेद) हैं, सब चीज़ों के संभालने वाले हैं। अल्लाह तआ़ला ने आपके पास क़ुरआन भेजा है, जानकारी के साथ इस तरह कि वह तस्दीक करता है उन (आसमानी) किताबों की, जो इससे पहले आ चुकी हैं और इसी तरह भेजा था तौरेत और इंजील को इससे पहले के लोगों की हिदायत के वास्ते और अल्लाह तआ़ला ने भेजे मोजज़े।

खासियत- मुश्क, गुलाब, जाफरान से लिख कर एक नरकुल में, जो सूरज निकलने से पहले काटा गया हो, रख कर उसके मुंह पर मोम लगाकर लड़के के गले में लटका दिया जाए, तो आसेब और उम्मुस्सिब्यान, बुरी नज़र और तमाम हादसों से बचा रहेगा।

2. सूर: फ़लक़ और सूर: नास (पारा 30)

ख़ासियत- हर किस्म के दर्द व बीमारी, जादू और बुरी नज़र वगैरह के लिए पढ़ना और दम करना मुफ़ीद है। और सोते वक्त पढ़ने से हर किस्म की आफ़त से बचा रहे और अगर लिखकर बच्चे के बांध दे तो उम्मुस्सिब्यान वगैरह से हिफाज़त रहे और अगर हाकिम के सामने जाने के वक्त पढ़ ले तो उसकी बुराई से बचा रहे।

### 31. उज़्व का ढीला पड़ना (फ़ालिज)

مل استَمَايمَنْ يَجِبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ طَوَالْمَوُلَّ يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ مُرْجَعُونَ ٥

1.इन्नमा यस्तजी बुल्लज़ी न यस्मञ्जू न वल् मौता यवअसुहुमुल्लाहु सुम् म इलैहि युर्जञ्जून。 -पारा ७, रुकूञ 10

तर्जुमा- वही लोग क़ुबूल करते हैं, जो सुनते हैं और मुर्दों को अल्लाह तआ़ला ज़िन्दा करके उठाएंगे, फिर सब अल्लाह ही की तरफ़ लाए जाएंगे।

ख़ासियत- जिसकी आंख में कुछ खराबी हो या किसी उज़्व में ढीलापन हो, तीन दिन लगातार रोज़ा रखे और दूध व शकर से इफ़्तार करे और आधी रात के वक्त उठ कर तांबे के कलम से ज़ाफ़रान व गुलाब से अपने या दूसरे मरीज़ के दाहिने हाथ पर लिख कर चाट ले, तीन दिन तक ऐसा ही करे।

### 32. हड्डी टूट जाना

ط كَانُ تَوَكَّوْ اَنَقُلُ حَسُمِى اللهُ لَآ اِللهَ الْآهُوَ اعْلَيْدِ تُوَكَّلُتُ وَهُوَمَّتُ اللهُ الْآهُو المُعَرِّشِ الْعَظِيْدِ وَ

1. फ़ इन् तवल्लौ फ़क़ुल् हस्बियल्लाहु ला इला ह इल्ला हु व अलैहि तवक्कल्तु व हु व रब्बुल अर्शिल अज़ीमः -पारा 11, रुकूअ 5

ख़ासियत- हज़रत अबूदर्वा रिज़िं से नकल किया गया है कि जो श़ब्स इस आयत को हर दिन सौ बार पढ़े, दुनिया व आख़िरत की मुहिम्मों के लिए काफ़ी है और एक रिवायत में है कि वह आदमी गिर कर, डूब कर और चोट खाकर न मरेगा, और लैस बिन साद रिज़िं से नकल किया गया है कि किसी श़ब्स की रान में चोट आ गयी थी, जिससे हड्डी टूट गयी थी। कोई शख़्स उसके सपने में आया और कहा कि जिस मौके में दर्द है, उस जगह अपना हाथ रख कर यह आयत पढ़ो, पस उसकी रान अच्छी हो गयी और उसकी ख़ासियत यह भी है कि उसको लिखकर, बांध कर जिस हाकिम के सामने, जिस काम के लिए जाए, उसकी ज़रूरत अल्लाह के हुक्म से पूरी करे।

#### 33. नींद आना

ط إِنَّ اللهُ وَمَلَيْ كَتَدَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النِّيِّ وَيَايَّكُا الَّذِيْنَ الْمَنُواُ صَلَّاعَلَيْرِ وسَيِلُوُ الشَّلِيْلُ ه

 इन्नल्ला ह व मलाइ क त हू युसल्लू न अलन्निबिय्य या अय्युहल्ल जी न आ मनू सल्लू अलैहि व सिल्लमू तस्लीमा。

खासियत- इसको पढ़ने से नींद ख़ूब आती है।

### 34. निस्यान (भूलना)

1.अर्रह्मानु (बड़े मेहरबान)

ख़ासियत- हर नमाज़ के बाद सौ बार पढ़ने से दिल की ग़फ़लत और भूलने का मर्ज़ दूर हो।

#### 35. पेशाब रुक जाना

1. इब्नुलकलबी ने लिखा है कि किसी शख़्स का पेशाब एक गया। एक फाज़िल ने यह आयत लिख कर बांध दी-

نَفَتَحُنَّا ٱبُواَبَ السَّهَاءَ مِسَلَاءِ مُنْهَدِرِه وَّ خَبَرُنَا الْاَئْصَ عَبُولُثُ الْاَئْصَ عَبُولُثُ ا فَا لَتُقَا الْهَاءُ عَلَى اَصْرِتَ لَا قُدِيرَه फ फतह्ना अब्वाबस्समाइ बिमाइम् मुन्हमिर॰ व फज्जर्नल् अर् ज़ अुयूनन् फल् तकल् माउ अला अम्रिन् कद कुदिर॰ उसको शिफा हो गयी।

36.एह्तिलाम

التَّمَا عَلَيْهَ كَانَظَارِقِ فَالطَّارِقِ فَالْكَارِقِ فَالطَّارِقُ ٥ النَّحْمُ الشَّاقِ إِنْ صُلُ النَّامَ النَّحْمُ الشَّاقِ إِنْ صُلُ الغَيْمِ الشَّاعِ عَلَى المَّامَ عَلَى المَّامَ عَلَى المَّامِ المَّلَةِ وَالنَّوْمَ الْمَانُ مِسْمَعُ عَلَى مُجْعِهِ لَقَادِيَ وَ المَثَوَا يَعْ مَسْمَعُ عَلَى مُجْعِهِ لَقَادِيَ وَ المَثَوَا يَعْ مَسْمَعُ عَلَى مُجْعِهِ لَقَادِي وَ المَثَوَا يَعْ مَسْمَعُ عَلَى مُجْعِهِ لَقَادِي وَ المَثَوَا فَي المَّامِنُ المَّدِي المَّلِي المَا المَا يَعْ المَا المَا المَا المَالِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَلْمِينُ المَا المَلْمِ المَا المَلِي المَا المَلَلُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالِمَ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالِمُ المَا المَالِمُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالِمُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالمَ المَا المَلْمَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَلَمُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المِلْمُ المَا المَلَمُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالمَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالمَ المَا المَل

1. वस्समाइ वत्तारिकि॰ व मा अद्रा क मत्तारिकु॰ न्नज्मुस्सािकबु॰ इन कुल्लु निष्सल्लम्मा अलैहा हािफज़॰ फल् यन्जुरिल इंसानु मिम् म खुिलिक॰ खुिल क मिम् माइन दािफिकिंयं॰ यंक्रजु मिम् बैनिस्सुिल्ब वत्तराइबि॰ इन्नहू अला रज्ञि ही ल कािदर॰ यौ म तुब्लस्सराइर॰ फ मा लहू मिन् कुव्वतिंव व ला नािसर॰

सोते वक्त पढ़ने से एह्तिलाम से हिफाज़त रहती है।

 अगर पूरी सूरः नूह सोते वक्त पढ़ ले तो एह्तिलाम से महफूज़ रहेगा।

### 37. परेशान ख्वाब

1. सूर: मआ़रिज (पारा 29)

खासियत- सोते वक्त पढ़ने से जनाबत और परेशान ख्वाब से बचा रहे।

# عد لَهُ مُلْالِشُول فِي الْحَيْوةِ الدُّلْفَيْا وَفِي الْالْخِرَةِ عَلَا تَسْبُولُ لِكَلِمْتِ اللهِ عَ وَاللهُ مُواللهُ اللهِ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

2. लहुमुल् बुशरा फ़िल् हयातिद्दुन्या व फ़िल् आख़िरति ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालि क हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम॰

-पारा 11, रुकुअ 12

तर्जुमा- उनके लिये दुनिया की ज़िन्दगी में भी और आख़िरत में भी (अल्लाह की तरफ़ से डर व गम से बचने की) ख़ुशख़बरी है (और) अल्लाह की बातों में (यानी वायदों में) कुछ फ़र्क़ हुआ नहीं करता। यह (ख़ुशख़बरी, जिसका ज़िक्र किया गया) बड़ी कामियाबी है।

खासियत- जिसको बद-ख़्वाबी होती हो और परेशान ख़्वाब देखता हो, वह इसको लिख कर गले में डाले या सोते वक्त पढ़ लिया करे, इन्शाअल्लाह बद-ख़्वाबी से महफ़ूज़ रहेगा।

### 38. बच्चे का बोलना

1.सूर: बनी इस्राईल (पारा 15)

**ख़ासियत-** अगर ज़ाफ़रान से लिख कर पानी से धोकर लड़के को पिलाए जिसकी ज़बान न चलती हो, तो ज़बान चलने लगे।

## आमाले क़ुरआनी यानी आसारे तिब्यानी

## हिस्सा सोम

अस्माउल हुस्ना

1. पढ़ने की तर्कीब-

बादशाह

पाक

ۿؙۅؘٳٮڵۿؙٲڵڔؽؙڒٙٳڵۿٵؚڵۜۿۅۜڂڷٙڿڵٲؙ**ۮؙ** ٳٮڗۣٚڂڶؽؙڂڷڿڵڒڷؙۿؙٳڶڗؘڿؽؙۄؙڿڴڿٙڴڴؙڶۿ

हुवल्लाहुल्लजी ला इला ह इल्ला हु व जल् ल जलालुहुर्रह्मानु जल्ल जलालुहुर्रहीमु जल् ल जलालुहू आखिर तक इसी तरह पढ़ते चले जाइए-بست هالله الرّحة عن الرّحة الرّحة الرّحة عنه المرّحة الم

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम॰ اَللَّهُ اَلرَّحِمْنُ اَلرَّحِيْمُ الْلَكُ الْفَلُّوْسُ अल-कुद्दूसु अल-मंलिकु अर्रहीमु अर्रह्मानु अल्लाहु बहुत सबके निहायत बड़े ख़ुदा

रहम वाले

मेहरबान

आमाले कुरआनी अल्-अजीजु अल-मुअ्मिनु अल-मुहैमिनु अल्-जन्बार अस्-सलाम् निगहबान ईमान देने वाले दुरुस्त करने सबसे वाले गालिब اكخالِقُ المصور البَايرى الغفام ीं अंल्-मुत अल-मुंसब्विष अल-बारिउ अल्-ख़ालिक् अल्-ग़फ़्फ़ार सूरत बनाने बनाने वाले बखाने वाले पैदा करने कब्बिर वाले वाले तकब्बुर करने वाले الْعُسَالُهُ اَلْفَتَنَاحُ ्रीविं अल्-क्हाव ्रिकेंगि अल्-वस्हाबु الززاق अल्-अलीम् अल्-फ़त्ताहु अर्-रज्जाक जानने वाले खोलने वाले रिज़्क देने बड़े देने बड़े गालिब वाले वाले الخافض البَسِطُ अल्-बासितु اَلْقَابِضُ अल्-मुंज़िज़्जु अर्-राफ़िज़ु अल्-खाफ़िज़ अल्-कृबिजु इज़्ज़त देने बुलंद करने खोलने वाले पस्त करने बंद करने वाते वाले वाले वाले آلعَدُلُ ीं में में अल्-बसीर र्गे विक्र अस्-समीु اَلْمُذِلُ अल्-अ़द्तु अल्-हकमु अल्-र्मुज़िल्लु इन्साफ करने फैसला करने देखने वाले सुनने वाले जिल्लत देने वाले वाले वाले الغفوى ٱلْعَظِيْمُ أَلْخَبِيْرُ अल्ख्बीर اللطنعث अल्-ग्रफूर अल्-अज़ीमु अल्-हलीम् बड़े बखाने बुर्दबार बुजुर्ग खबरदार मेहरबान वाले

अल्-मुंकीतु अल्-हफ़ीजु अल्-कंबीरु अल्-अ़लिय्यु अश्-शक्ष कुव्वत देने निगह्बान सबसे बुलंद कद्रदान वाले ألزّقيبُ ٱلْحَسِيْبُ ألجليل अर्रकींबु अल्-मुजीबु अल्-करीम् अल्-जलीलु अल्-हसीब्र क़ुबूल करने निगहबान बिखाश बुजुर्ग किफायत वाले करने वाले करने वाले الودود الواسخ अल्-बाज़िस् अल्-मंजीद अल्-वदूदु अल्-हॅकीम् अल्-वासिअ भेजने वाले दोस्तदार हिक्मत वाले फराखी रसूलों के वाले اَلۡقَوَىٰ ्रीयाँ। अव-मतीनु ألحق الحق अल्-क्विय्य अल्-वकील अल्-हक्क् अश्-शहीदु मज़बूत तवाना ख़ुदाई का कारसाज बड़े मौजूद सज़ावार اَلْمُدُدِئُ ألمعيلا آمکنون آمکنونی الحجميل अल्-मुब्दिउ अल्-मुओदु अल्-मुह्सी अल-हमीदु अल्-विलिय्य लौटाने वाले पैदा करने घेरने वाले तारीफ किये मदद करने वाले المحيى अल्-वाजिद्र अल्-मुंमीतु अल्-मुस्यी अल्-कृय्यूमु अल्-हय्यु पाने वाले मारने वाले थामने वाले जिन्दा ज़िन्दा करने वाले اكضمك अल्-कादिर अस्समदु अकेले बे-नियाज बुजुर्गवार नुदरत वाले तवाना सब

ألاؤل اَلظًا هِرُ अञ्जाहिष अल्-आख़िर अल्-अब्बल् अल्-मुअ अल्-मुक्दिम् जाहिर ख़्क्रि आगे करने पीछे सबसे पहले सबसे पीछे करने वाले वाले آلتَّوَّآبُ المتعال अल्-वाली अल्-बातिन अल्-मुत-तौबा क़ुबूल नेककार आ़लि काम बनाने छिपा हुआ बुलंद व करने वाले वाले ब्रत्तर الرَّوْفُ मालिकुल् मुल्कि अर् रऊफु अल्-अफ़ुव्यू अल्-मुन्त-मालिक बाद-मेहरबान क्मिु माफ करने शाहत के वाले बदला लेने वाले دُوالُجَ لَا لِي والاكرام अल्-मुक्सितु अत्-मुग्नी अल्-गृनिय्य जुल्जलाति तवंगर करने बे-परवाह जमा करने इन्साफ वल इक्रामि बुजुर्गी वाले वाले वाले करने वाले इनाम वाले اَلنُّوْمِ اَلنُّوْمِ الهادى अन्नाफिङ् अल्-मानिअ अल्-हादी अञ्जार्घ राह दिखाने रोशनी वाले रोकने वाले नफा नुक्सान वाले पहुंचाने वाले पहुंचाने

वाले

अस्सबूर अर्रशीदु सब्र करने सीधी तद्बीर वाले वाले

ोंहेरिए अल्-वारिसु मालिक

ंडे जिं अल-बाकी हमेशा अल्-बदीख़ु ईजाद करने

रहने वाले

वाले

खासियत- अस्मा-ए-हुस्ना (मुबारक नामों) को याद करने और पढ़ने की बरकत से जन्नत में दाख़िले की ख़ुशख़बरी आयी है और उन के वसीले से दुआ़ मांगना क़ुबूल होने की वजह है। तिर्मिज़ी वग़ैरह में 99 नाम आये हैं। अस्मा-ए-हुस्ना के आसार व ख़वास्स बे-शुमार हैं। फ़ज़ की नमाज़ के बाद एक बार पढ़ कर दुआ़ मांगना बहुत फ़ायदेमन्द और भलाई और बरकत की वजह है।

### क़ैद और तक्लीफ़ पहुंचाने वाले जानवरों से निजात

### 1.क़ैद से निजात

لَا تَرَبَّنَ آخُورِ عَامِنُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِيمِ آهُلُهَاهُ وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ
 لَدُنْكَ وَلِبَّا لِإِ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ٥
 لَدُنْكَ وَلِبَّا لِإِ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ٥

 रब्बना अख़्रिज्ना मिन् हाजिहिल् क्यीतिज्जालिमि अह्लुहा वज् अल्लना मिल्लदुन क विलय्यंव वज् अल्लना मिल्लदुन क नसीराः -पारा 5 रुक्ञु 7

तर्जुमा- ऐ परवरदिगार ! हमको (किसी तरह) इस बस्ती (यानी मक्का) से बाहर निकाल, जिंसके रहने वाले सख्त ज़ालिम है और हमारे

यहां ग़ैब से किसी दोस्त को खड़ा कर दीजिए और हमारे लिए ग़ैब से किसी को हामी भेजिए।

खासियत- अगर किसी जालिम व बद-कार के शहर या मौजे में गिरफ्तार हो और वहां से निजात मुश्किल हो, तो इस आयत को कसरत से पढ़ा करे और अल्लाह से अपनी रिहाई के लिए दुआ़ मांगे, इन्शाअल्लाहु तआला ज़रूर रिहा हो जाएगा।

2. फलम्मा द खलू से....हुवल् अलीमुल हकीमः तक -पारा 13 रुक्ज़ 5

तर्जुमा - फिर जब ये सब के सब यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने मां-बाप को अपने पास (अदब के साथ) जगह दी और कहा सब मिस्र में चिलए (और) इन्शाअल्लाहु तआ़ला (वहां) अम्न व चैन से रिहए और अपने मां-बाप को (शाही) तख़्त पर ऊंचा बिठाया और सब के सब उनके सामने सज्दे में गिर गये और (यह हालत देख कर) वे कहने लगे कि ऐ अब्बाजान! यह है मेरे ख़्वाब की ताबीर, जो पहले जमाने में देखा था। मेरे रब ने इस (ख़्वाब) को सच्चा कर दिया और मेरे साथ (एक) उस वक्त एहसान फरमाया, जिस वक्त मुझको कैंद से निकाला और इसके बाद कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइय्यों के दरमियान में फसाद डलवा दिया था, तुम सबको बाहर से (यहां) ले आया (और सब को मिला दिया)

बिला शुब्हा मेरा रब जो चाहता है, उसकी तद्बीर कर देता है। बिला शुब्हा वह बड़ा इल्म और हिक्मत वाला है।

ख़ासियत- अगर कोई शख़्स ज़ुल्म से कैंद हो गया हो तो इन आयतों को लिख कर दाहिने बाजू पर बांधे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े इन्शाअल्लाह तआ़ला रिहाई पाए।

3. सूरः फ़ातिहा-एक सौ ग्यारह बार पढ़ कर बेड़ी-हथकड़ी पर दम करने से कैदी जल्द रिहाई पाये। रात के आख़िर में 41 बार पढ़ने से बे-मशक्कृत रोज़ी मिले।

### 2. चींटियों की ज्यादती

عل آيَّكُهُمَا النَّهُلُ ادُخُلُوُ امَسَاكِتَكُونَ لاَ يَحُطِمَنَّكُمُ سُكَيُمَانُ وَجُمُودُولُا وَهُ مُولاَ يَنْغُورُونَ ٥

1. या अय्युहन्नम्लुद् ख़ुलू मसािक न कुम ला यह्तिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहू व हुम् ला यश्अुरून॰ -पारा 19,रुकूअ 17

तर्जुमा- ऐ चींटियों ! अपने-अपने सूराखों में जा घुसो, तुमको सुलैमान और उनका लश्कर बे-खबरी में कुचल न डालें।

ख़ासियत- अगर चींटियों की ज़्यादती हो तो इस आयत को लिख कर उनके सूराख़ में रख दे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला सब चींटियां अपने सूराख़ में दाख़िल हो जाएंगी।

### 3. मच्छरों की ज्यादती

١ الدَّهُ تَوَ إِلَى الَّذِيْنَ حَرَجُوا مِنُ دِيَا بِ هِـمُ وَ هُـمُ الْوَقْ حَذَرَ الْمَوْتِ `
 نَعَالَ لَهُ مُواللهُ مَثُوثُوا تعد ثُمُّوا حُيَا هُ مُرد إِنَّ اللهَ لَدُونُ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلِينَ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

1 अ लम् त र इलल्लज़ी न ख र जू मिन् दियारिहिम् व हुम् उल्फ़ुन ह ज़ रल मौति फ काल ल हुमुल्लाहु मूतू सुम् म अह्याहुम् इन्नल्ला ह ल-जू फ़ज़्तिन अलन्नासि व ला किन् न अक्सरन्नासि ला यश्कुरून。

-पारा 2, रुक्झ 16

तर्जुमा- (ऐ मुख़ातब !) तुझको उन लोगों का किस्सा मालूम नहीं हुआ जो कि अपने घरों से निकल गये थे और वे लोग हज़ारों ही थे मौत से बचने के लिए, सो अल्लाह तआ़ला ने उनके लिए (हुक्म) फरमा दिया कि मर जाओ (सब मर गये) फिर, उनको जिला दिया। बेशक अल्लाह तआ़ला बड़ा फज़्ल करने वाले हैं लोगों (के हाल) पर, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। (इस किस्से पर गौर करो)

खासियत- तश्त में स्याही से लिख कर शीरा बर्नूफ़ या शीरा बरगे जैतून से धोकर घर में छिड़कने से, जितने सांप-बिच्छू, पिस्सू, मच्छर होंगे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला सब मर जाएंगे और जुमरात के दिन सुबह के वक्त जैतून के चार पत्तों पर लिख कर एक पत्ता मकान के एक कोने में दफ़न कर दिया जाए।

# لَا وَمَالَنَا اللهِ نَتُوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَقَدُ هَدَ انَا السُبُلَنَا \* وَلَنَصُبُرَنَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَ انَا السُبُلَنَا \* وَلَنَصُبُرَنَ عَلَى اللهِ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

2. व मा लना अल्ला न त वक्कल अलल्लाहि व कद् हदा ना सुबुलना व ल नस्बि रन्न अला मा अजै तुमूना व अलल्लाहि फल् यत वक्क लिल् मुत विक्कलून॰

पारा 13-रुकूअ 14 वर्जुमा- और हमको अल्लाह पर भरोसा ना करने का कोन अम्र बाइस हो सकता है हालां कि उरा ने हम को हमारे (दोनों जहान के फायदे के) रस्ते बतला दिये और तुम ने जो कुछ हम को तक्लीफ पंहुचाई है हम उस पर सब्र करेंगे और अल्लाह ही पर भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए।

**खासियत**— मच्छरों, पिस्सुओं के भगाने के लिए पानी पर सात बार इस आयत को पढ़े और सात बार यों कहे कि ऐ मच्छरों और पिस्सुओं अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो हम को मत सताओ और खाबगाह के चारों तरफ उस पानी को छिड़क दें। रात भर महफूज़ रहेगा। س مَلَمَّا نَسُوْمَا ذُكِّرُوُا بِهِ فَقَنُا عَلَيْهُ مُ آبَوابَ كُلِ ثَنِي عِرَحَتَى الْمَانِوَ وَمَعَلَى الْمَانِوَ وَمَانَى عِرَادَ الْمُدَوْدُ الْمُدَائِدُ الْمُدَوْدُ الْمُدَائِدُ الْمُدَائِدُ الْمُدَائِدُ الْمُدَائِدُ اللهُ مَا الْمَالُومِيْنَ ٥ (بِعَ١١) الْمَوْدُ اللهُ مَانَ الْمَالُومِيْنَ ٥ (بِع١١)

३. फ़ लम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तह्ना अ़लैहिम अब्वा ब कुल्लि शैइन हत्ता इजा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़्ना हुम ब्रग्ततन फ़ इज़ा हुम मुब्लिसून॰ फ़ क़ुति अ दाबिरल कौमिल्लज़ी न ज़ ल मू वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ ल मीन॰ —पारा ७, रुक्ज़ ११

वर्जुमा- फिर जब वे लोग उन चीज़ों को भूले रहे, जिनकी उनको नसीहत की जाती थी, तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए, यहां तक कि जब उन चीज़ों पर, जो कि उनको मिली थीं, वे ख़ूब इतरा गये, तो हमने उनको यकायकी पकड़ लिया, फिर तो वे बिल्कुल हैरान रह गये। फिर ज़ालिम (काफ़िर) लोगों की जड़ (तक) कट गयी। और अल्लाह का शुक़ है जो तमाम आलम का परवरदिगार है।

**द्मासियत**— तांबे के तक्त पर आबे रेहान से लिख कर और आबे ज़ीरा से, जिसको इशा से सुबह तक भिगोया हो , धोकर जिस घर में मच्छर और पिस्सू ज़्यादा हों, कुछ बार छिड़कने से वे सब दूर हो जाएंगे।

#### 4. जानवर का सताना

ا وكَلْبُهُمْ بَاسِطُوْرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ (باده الله ١٥)

व कल्बुहुम बासितुन ज़िराऐहि बिल वसीद०

-पारा १५, रुकू अ १५

तर्जुमा- और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने हाथ टिकाए हुए था।

**द्वासियत**— अगर रास्ते में कोई शेर या कुत्ता हमला करे और शोर मचाए, तो फ़ौरन इस आयते करीमा को पढ़ ले, चुप हो जाएगा।

२. व इजा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारीन。-परा १९, रुक्स ११ (الله المُكَمُنْتُونِهُ مُكَمُنْتُونِهُ وَالْفَالِمُكُمُنْتُونِهُ وَالْفَالِمُكُمُنْتُونِهُ وَالْفَاعِةِ الْمُ

तर्जुमा— जब किसी पर पकड़ करने लगते हो, तो बिल्कुल जाबिर (और ज़ालिम) बन कर पकड़ करते हो।

**द्वासियत**— अगर किसी को ज़हरीला जानवर काटे, तो जहां पर काटा हो, उसके चारों तरफ उंगली घुमाता हुआ एक सांस में सात बार पढ़ कर दम करे इन्शाअल्लाह तआ़ला सेहत हो जाएगी।

مَدَ إِنَّ كَنَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْالَهُ فَي سِلَّةِ النَّا مِ شُحَّرُ السَّوْنِ وَالْاَ مُصَ فِي سِلَّةِ النَّا مِ شُحَّرُ اسْتَوَلَى عَلَى الْمُرْشِ تَدَ يُعْشِي النَّيْلَ النَّهَا وَيَطْلُبُهُ حَشِيتًا وَالشَّمْسَ وَالْعَلَى وَالْفَيْمَ وَالْكَمُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى وَالْكَمُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

३. इन् न रब्बकुमुल्लाहुल्लजी......करीबुम मिनल मुह्सिनीनः —पारा ८, रुक्अ १४ **झासियत**— मुक्क व ज़ाफ़रान व गुलाब से लिख कर बांध ले। लोगों की चालों, बुरी नज़र और दिल की धड़कन और सांप, बिच्छू से बचा रहे।

٢٠ آفاتمن آهُلُ الْعُرُنى آن تَالْتِ يُهُمْ بَأْسُنَا بَيْنَا تَّنَا وَهُمُ دُنَّا يَعْوُنَ هُ آوَا مِنَ
 آهُلُ الْقُرْكَى آنَ يَّا لِيَهُمْ بَالْسُنَا صُعَى وَهُمُ دِيلَعَبُونَ ٥ آفَاتُ مُو المَحْكَرَا للهِ ٤ ثَلَايَا مَنْ مُكْرَاللهِ عَلَيْ اللهِ ٤ مَلْ اللهِ ٤ مَلْ اللهِ ٤ مَلْ اللهِ ٤ مَا اللهِ ١ مَنْ اللهِ ١ مَا اللهِ اللهِ ١ مَا اللهِ اللهِ اللهِ ١ مَا اللهِ اللهِ ١ مَا اللهِ اللهِ ١ مَا اللهِ اللهِ ١ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ١ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ١ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

४. अ फ अमि न अह्लुल कुरा......इल्लल कौमुल खासिरून०

-पारा ९, रुकुअ २

**वर्जुमा** क्या फिर भी इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बे-फिक हो गये कि उन पर (भी) हमारा अज़ाब रात के वक्त आ पड़े, जिस वक्त वे पड़े सोते हों और क्या इन (मौजूदा) बस्तियों में रहने वाले इस बात से बे-फिक हो गये हैं कि इन पर हमारा अज़ाब दोपहर ही आ पड़े, जिस वक्त कि वे अपने ला-यानी किस्सों में लगे हों, हां, तो क्या अल्लाह तआ़ला की इस अचानक पकड़ से, बे फिक हो गये हो, अल्लाह की पकड़ से अलावा उन के, जिनकी शामत आ गयी हो और कोई बे-फिक नहीं होता।

खासियत- मुहर्रम की पहली तारीख़ में इसको कागज पर लिख कर, पानी से धोकर, जिस घर के कोनों में छिड़क दिया जाए, वह घर सांप-बिच्छू और तक्लीफ़ देने वाले जानवरों से बचा रहे। ﴿ اللّٰهُ وَمُرَبِّكُ وَمَ اللّٰهِ مَلِيْ وَمَ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلّٰ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا

५. इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हु व आखिजुम बिनासि य तिहा इन् न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम, फ इन तवल्लौ फ कद अब्लानुकुम मा उर्सिलतु बिही इलैकुम व यस्ति ब्लिफु रब्बी कौमन गै र कुम व ला तजुर्रू न हूं ग्रैअन् इन् न रब्बी अला कुल्लि ग्रैइन हफीज़ -पारा १२, रुकूअ ५

**द्यासियत** जिसको किसी जालिम आदमी या तक्लीफ पहुंचाने वाले जानवर का डर हो, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करे, जब बिस्तर पर लेटे, जब सोए, जब जागे सुबह के वक्त, शाम के वक्त इन्शाअल्लाह तआ़ला बचा रहेगा।

६. सूर: फुर्क़ान (पारा १८)

**द्वासियत**— अगर इसको तीन बार लिख कर बांध ले तो कोई तक्लीफ पहुंचाने वाला जानवर अज्दहा वगैरह तक्लीफ न पहुंचाए और अगर बदमाश लोगों के दर्मियान जा पहुंचे तो उनका मज्मा बिखर जाए और कोई मश्वरह उनका दुरुस्त न होने पाए।

७. सूर: नम्ल (पारा १९)

**द्यासियत**— जो शब्स इसको हिरन की झिल्ली पर लिख कर बनाए हुए चमड़े में रख़ कर अपने पास रखे, कोई नेमत उसकी ख़राब न हो और अगर सन्दूक़ में रख दे तो उस घर में सांप-बिच्छू दिरांदा और तक्लीफ़ पहुंचाने वाला कोई जानवर न आए।

८. सूर: तत्फीफ़ (पारा ३०)

**ख़ासियत**— किसी जमा की हुई चीज़ पर पढ़ दे, तो दीमक वग़ैरह से बचा रहे।

९. सूर: इन्शिकांक (पारा ३०)

**ख़ासियत**— किसी डंक मारे हुए पर दम करे, तो सुकून हो।

१०. सूर: इख़्लास (पारा ३०)

**द्धासियत**— अगर खरगोश की झिल्ली पर लिख कर अपने पास रखे तो कोई इन्सान या जिन्न और तक्लीफ पहुंचाने वाला जानवर उसके पास न आए। ११. यह आयत पढ़ कर जिस आदमी या जानवर से डर हो, उसकी तरफ़ दम कर दे-

ٱللهُ مَنْ بُنَا وَثَرَابِكُمْ لَنَا ٱغْمَالُنَا وَلَكُمُ اعَنَا لُكُورُ الأَحْبَةِ المَاكُونَ الْكُورُ اللهُ عَبْمَهُ بَيْنَنَا و

अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम लना अञ्मालुना व लकुम अञ् मा लुकुम ला हुज्ज त बै न ना व बै न कुम अल्लाहु यज्मञु बैनना。

इन्शाअल्लाह उसकी तक्लीफ़ से बचा रहे।

لا لحمة के عَسَق ه حَذَالِكَ يُوْحِى إلينك وَإِلى الَّذِينَ
 ومن قَبْلِك الله المعَرفِينُ الْحَكِيبُ عُره

हा-मीम。 ऐन-सीन-काफः क ज़ालि क यूही इलै क व इलल्लज़ी न मिन कब्लिकल्लाहुल अजीज़ुल हकीमुः

मुसीबत के वक्त फ़ायदेमंद है।

१३. तमाम ही तक्लीफ पहुंचाने वाले जानवरों—खटमल, पिस्सू, दीमक, सांप, बिच्छू वगैरह से बचने के लिए- एक पर्चे पर ये आयतें लिख कर दफ्न कर दो या लटका दो—

بِسنْ حِاللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِينُوهِ اِنَّهُ مِنْ سُكِهُ اَنَ وَإِنَّهُ اِسْ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحَمُنَ الْاَتَمُلُ الْحَمُنُ اللهُ الله

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीमः इन्नहू मिन.....म अ क बनी इस्राईलः

इसके बाद सूर: फ़ातिहा लिखे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला फ़ायदेमंद होगा और हर किस्म के तक्लीफ़ देने वाले जानवर ख़त्म हो जाएंगे।

१४ डंक के असर को दूर करने के लिए--थोड़ा रोगन कन्जद लेकर डंक के मौके पर रख कर ये आयतें पढे-

् आयतुल कुर्सी ३ बार,

اَوْكَ اللَّهِي مَرْتَ عَلَا تَدُوْمَةٍ وَهِي خَاوِمَة عَلَى عُرُونَتِهَا عَنَانَ اَنْ يُحْدِي هٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مُونِهَا ، فَأَمَاتَهُ اللهُ مِاعَة عَامٍ لَثُمَّ بَعَثَ اللهُ مَاعَة عَامٍ لَثُمَّ بَعَثَ اللهُ مَاكَة عَامٍ لَيُثَبِّتُ لَكِمُ اللهُ مِاعَة عَالَ لَبِنُ لِيَبِثُتُ يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمٍ وَقَالَ لَبَنُ لِيَبِثُتُ مَا مَاكُورُ اِلْ طَعَامِكَ وَسَسَرًا بِكَ لَهُ يَتَسَنَّهُ مَ مَاعَة عَامٍ فَا نَظُرُ اللهُ عَامِكَ وَسَسَرًا بِكَ لَهُ يَتَسَنَّهُ مَّ وَانْظُرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

🔲 अव कल्लज़ी.....अला कुल्लि शैइन क़दीर ३ बार,

وَكُوْاَنَّ تَكُرُانًا سُكِيرَتُ بِهِ

الحِبَالُ اَوْقُطِّعَتْ بِهِ الْكَانَمُ اَ وَكُلِّمَ بِهِ الْمُونُ اَ الْحَبِيلُ الْمُونَ الْمُونُ الْمُونَ اللهِ الْمُونَ اللهِ الْمُونَ اللهِ اللهُ ال

<sup>□</sup> व लौ अन् न क़ुरआनन — इन्नल्ला ह ला युख्लिफुल मी आद तीन बार

وَيَسُعُهُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَعَلَى يَسُعِهُا مَيِّنْ نَسُفُنُ وَنَيَدَرُ هَا فَاعًا صَفُصَفًا ولاَ سَرَى فِيهُا عِوْجًا وَكَ امْتًا مُ

🗖 व यस् अलू न क— व ला अम्ताः तीन बार

ا के किल में नमीं और मुहब्बत पैदा हो। هَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَكِيْ اَيُويْ لِهُ مُ سَلِّاً وَآ مِنْ بَكِيْ اَيُويْ لِهُ مُ سَلِّاً اَنَا عُشَيْدً لَهُ مُ مَ لَهُ مُ مَ لَكَ عُشَيْدً لَهُ مُ مَ لَكَ عُشَارَتَ وَإِنْ فَهُ مُ لِكُ يَتُكُوا الرَّحِث بِيرِ اللَّهِ الْعَلَى الرَّحِث بِيرِ اللَّهِ الْعَلَى الرَّحِث بِيرِ اللَّهُ اللَّ

🗖 व जअल्ना मिम् बै नि.....वअ् तूनी मुस्लिमीनः तीन-तीन- बार

वज्जुहा, अलम नशरह, कुल हुवल्लाह, मुअव्वजतैन तीन-तीन बार । आधा अमल न पढ़ने पाएगा कि आराम होना शुरू हागा।

१५ अल-हफीज़ (निगह बान) اَلْحُوفِيْظُ

**खासियत** इस का ज़िक्र करने वाला या लिख कर पास रखने वाला उर से बचा रहेगा। अगर दिरोदों के दर्मियान सो रहे तो इन्शाअल्लाह नुक्सान न पहुंचेगा।

### ५. दिल की नर्मी के लिए

१. अर्रहीमु (निहायत रहम वाले) اُلـرِّحِيْمُ

द्वासियत— जो शख्स रोजाना मौ बार पढ़े, उसके दिल में नर्मी और मुहब्बत पैदा हो।

تنست بالخسير